#### ॥ ॐ सिद्धेभ्यः ॥

## धर्म सुधारक-महान् क्रान्तिकार श्रीमान् लोंकाशाह

का

### संनिप्त परिचय





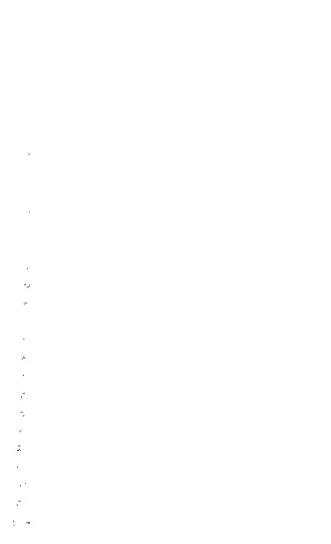

वित्कुल सहज होगया। विना पैसे चढ़ाये धर्म की कोई भी किया श्रसफल हो जाती थी। धन, जन, सुख एवं इच्छित कार्य साधने के लिए दुखी शक्त जन विविध प्रकार की मान्य-ताएँ (मांगनी) लेने लगे। इस प्रकार त्यागी वर्ग ने धर्म के वास्तविक स्वरूप को मुलाकर विविध प्रकार से मिन्दर मूर्तियों का पुजना पुजाना और इस प्रकार पाखरह एवं श्रंध विश्वास का प्रचार करना ही अपना प्रधान कर्त्तव्य यना लिया था। धर्मोपदेश में भी वहीं स्वार्ध पूरित न्तन प्रन्थ, फथाएँ, चरित्र ग्रीररास महातम्य श्रादि जनता की सुनाने लगे जिससे जनता वस मन्दिरों के सुन्दराकार पापाण की ही पूजने में धर्म मानने लगी। सत्य धर्म के उपदेशक हूंढने र भी मिलना कठिन होगये, इस प्रकार अवनित होते होते जब भयंकर स्थिति उत्पन्न होने लगी, जब ऐसे निहास्ट समय में जैन शासन को फिर एक महावीर की आवश्यता हुई, विना महावीर के वहुत समय से गहरी जड़ जमाये हुए पाखराड का निकन्दन होना श्रसम्भव था, ऐसे विकट समय में इसी जैन समाज को प्रकृति ने एक वीर प्रदान किया।

विक्रमीय पन्द्रहची शताब्दी के वृद्धकाल में जैन समाज को उन्नत वनाने, और भगवान् महावीर के शास्त्रों में छिपे हुए पुनीत सिद्धांतों का प्रचार कर पाखंड का विध्वंस करने के लिये इसी जैन जाति में दूसरा धर्म क्रांतिकार शीमान लोंकाशाह का प्राहुभिव हुआ। श्रीमान् श्रपनी प्राकृतिक प्र-तिभा से वाल्यकाल ही में श्रीढ़ अनुभवियों को भी मार्ग दर्शक वन गये, आप रत्न परीचा में निषुण एवं सिद्धहरूथ थे एक गर इसी रतन परीचा में आपने वहें २ अनुभनी एवं वृद्ध

उन्नत श्रवनत श्रवस्थाओं से भली भांति परिचित्र है। इ नुसार जैन धर्म को भी कई यार अनुकूल और प्रतिह अवस्थाओं में रहना पड़ा। इतिहास सादी है कि भाग पार्चनाथ श्रोर महावीर स्वमी के मध्यकाल में कितन परि वर्तन होगया था, अमण संस्कृति में कितनी शिथिलत ह गई थी, धर्म के नाम पर कितना भयंकर श्रंधेर चतता ह नर हत्या में धर्म मी ऐसे ही निकृष्ट समय में माना जाता द पेसी दुरावस्था में ही श्रहिंसा एवं त्याग के श्रवतार भगक महाबीर स्वामी का प्रादुर्भाव हुन्ना, श्रीर पालगृड एवं क्र विश्वास का नाश होकर यह वसुन्धरा एक वार और क्र<sup>हत</sup> पुरी से भी बाजी मारने लगी, मध्यलोक भी उर्द्धलोक (हर्ग घाम) वन गया, परमेश्वर्यशाली देवेन्द्र भी मध्यलीक श्राकर श्रवने को भाग्यशाली समभाने लगे, यह सब जैनक्त की उन्नत श्रवस्था का ही प्रभाव था, ऐसे उदयाब<sup>ह प्र</sup> पहुँचा हुन्ना जैन धर्म थोड़े समय के पश्चात् फिर हु<sup>द्वत</sup> गामी हुआ, होते २ यहां तक स्थिति हुई कि धर्म और गाउ में कोई विशेष अन्तर नहीं रहा। जो कृत्य पाप माना जीकर त्याच्य समभा जाता था, वही धर्म के नाम पर श्रादे<sup>य मात</sup> जाने लगा। हमारे तारण तिरण जो पृथ्वी आदि पटकावी के भाग वध को सर्घधा हैय कहते थे, वही प्राण वध धर्म है नाम पर उपादेय हो गया। मन्दिरों श्रीर मूर्तियों के चर्की मेंपड़कर त्यागी वर्ग भी हम गृहस्थों जैसा श्रीर कितनी ही वार्तों में हम से भी वढ़ चढ़ कर भोगी हो गया। स्वाध साधना में मन्दिर श्रीर मूर्ति भी भारी सहायक हुई, मन्दिर की जागीर, लाग, टेक्स, चढ़ावा श्रादि से द्रव्य प्राप्ति श्रिधि होने लगी। भगवान् के नाम पर भक्तों को उल्लू बनान

विल्कुल सहज होगया। विना पैसे चढ़ाये घर्म की कोई भी क्रिया श्रसफल हो जाती थी। धन, जन, सुख एवं इच्छित कार्य साधने के लिए दुखी शक्त जन विविध प्रकार की मान्य-ताएँ ( मांगनी ) लेने लगे। इस प्रकार त्यागी वर्ग ने धर्म के वास्तविक स्वरूप को भुलाकर विविध प्रकार से मन्दिर मुर्तियों का पूजना पूजाना और इस प्रकार पाखरड एवं श्रंध विश्वास का प्रचार करना ही अपना प्रधान कर्त्तेव्य बना लिया था। धर्मीपदेश में भी वही स्वार्थ पूरित नृतन ग्रन्थ, कथाएँ, चरित्र ग्रीटरास महातम्य श्रादि जनता को सुनाने लगे जिससे जनता वस मन्दिरों के सुन्दराकार पापाएं को ही पूजने में धर्म मानने लगी। सत्य धर्म के उपदेशक टूंढने पर भी मिलना कठिन होगये, इस प्रकार अवनित होते होते जब भयंकर स्थिति उत्पन्न होने लगी, जब ऐसे निकृष्ट समय में जैन शासन को फिर एक महाबीर की आवश्यता हुई, विना महावीर के यहुत समय से गहरी जड़ जमाये हुए पाखरुड का निकन्दन होना श्रसम्भव था, ऐसे विकट समय में इसी जैन समाज को प्रकृति ने एक धीर प्रदान किया।

विक्रभीय पन्द्रहवी शतान्दी के वृद्धकाल में जैन समाज को उन्तत वनाने, और भगवान् महावीर के शालों में छिपे हुए पुनीत सिखांतों का प्रचार कर पांखड का विध्वंस करने के लिये इसी जैन जाति में दूसरा धर्म क्रांतिकार श्रीमान् लॉकाशाह का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमान् अपनी प्राकृतिक प्र-तिभा से वाल्यकाल ही में शैढ़ अनुभवियों को भी मार्ग दर्शक वन गये, आप रत्न परीज्ञा में निपुण एवं सिद्दहस्थ थे एक वार इसी रत्न परीज्ञा में आपने बढ़े र अनुभवी एवं वृद्ध

जाँहरियों को भी श्रपनी परीचा बुद्धि से चकित कर दिग फलस्वरूप श्राप राज्यमान्य भी हुए, कुछ समय तक श्राप राज्य के कोपाध्यक्त के पद को भी सुरोभित किया, तदनन किसी विशेष घटना से संसार से उदासीनता होने पर राज्य काज से निवृत्त हो, श्रात्मचिन्तन में लगे। श्रीमान् पटन मनन के बड़े शौकीन थे, उचित संयोगों में श्रापने जैन श्रागमें का पठन एवं मनन किया, जिससे श्रापके श्रन्तर्चनु एकदम खुल गये, पुनः २ शास्त्र स्वाध्याय एवं मननं होने लगा, साथ ही वर्तमान समाज पर दृष्टि पात की । शास्त्रों के पठन मनन से श्रीमान् की परीचा बुद्धि एकदम सतेज होगई। समाज में फैले हुए पाखंड और अन्धविश्वास से आपको अपार खेद हुश्र, श्रोर से छोर तक विषम परिस्थित देसकर श्रापने पुनः सुघारकर धर्म को असली स्वरूप में लाने के लिये पूर्य वर्ग से तत् विषयक विचार विनिमय किया, परिणाम में शिथिलाचारिता एवं स्वार्थपरता का ताएडच दिखाई दिया, जव भीतराग मार्ग की यह श्रवस्था इस वीर श्राद्भवर्थ से नहीं देखी गई, तव स्वयं दढ़ता पूर्वक कटिवद्ध हो प्रण किया कि—" मैं श्रपने जीतेजी जिन मार्ग को इस अवनत अवस्था से श्रवश्य पार कर शुद्ध स्वरूप में लाउंगा, श्रीर शुद्ध जैनत्व का प्रचार कर पाखंड के पहाड़ को नष्ट करूंगा, इस पुनीत कार्य में भले ही मेरे प्राण चले जांय पर ऐसी स्थित में शह रहते कभी भी सहन नहीं कर सकता "शीघ्र ही श्रापन सुघार का सिंहनाद किया, पाखंड की जड़ें हिल गई,पासंडी घवड़ा गये, इस बीर का प्रण ही पांखंड को तिरोहित करने का श्री गरोश हुश्रा। लगे सद्धम्मं का प्रचार करने, जनत भी मूल्यवान् वस्तु की ब्राहक होती है। जब तक सब्बे रत

की परीचा नहीं हो तभी तक कांच का द्रकड़ा भी रत्न गिना जाता है, पर जब श्रसली श्रीर सच्चे रत्न की परीज्ञा हो नाती है तब कोई भी समभदार कांच के दुकड़े को फैंकते देर नहीं करता। ठीक इसी प्रकार जनता ने आपके उपदेशों को सुना, सुनकर मनन किया, परस्पर शंका समाधान किया परीज्ञा हो चुकने पर प्रभु वीर के सत्य, शिव, श्रीर सुन्दर सिद्धांत को अपनाया, पाखंड और अन्धश्रद्धा के बंधन से मुक्ति प्राप्त की । एक नहीं सैकड़ों, हजारों नहीं, किन्तु लाखों समुख्यों ने भगवान महाबीर के मुक्तिदायक सिद्धांत की श्रपनाया, सैकड़ों वर्षों से फैले हुए श्रन्यकार की इस महान् धर्म फ्रांतिकार लोकमान्य लोंकाशाह ने लाखों हदयों से विलीन कर दिया। मूर्तिपूजा की जड़ खोखली होगई। यदि यह परम पुनीत आत्मा श्रधिक समय तक इस बसुन्धरा पर स्थिर रहती तो सम्भव है कि-निहव मत की तरह यह जरुपूजा मत भी सदा के लिये नए हो जाता, किन्त काल की विचित्र गति से यह महान् युगस्प्रा वृद्धावस्था के पातः काल ही में स्वर्गवासी वन गये, जिससे पालंड की हड़ भित्ति विलक्कल घराशायी नहीं हो सकी।

श्रीमान् के शानवल श्रीर श्रात्मवल की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है, इसी श्रात्मवल का प्रभाव है कि एक ही उपित्र से सूर्तिपूज़कों के तीर्थयात्रा के लिये निकले हुए विश्वाल संघ भी एकदम जड़पूजा को छोड़ कर सब्बे धर्मभक्त वन गये। प्या यह श्रीमान् के श्रात्मवल का ज्वलन्त प्रमाण नहीं है। यथि स्वार्थिय जड़ोपासक महानुभावों ने इस नर नाहर की, सभ्यता छोड़कर भर पेट निन्दा की

है, किन्तु निष्पत्त सुश जनता के हृदय में इस महापुरण के प्रति पूर्ण आदर है। इतिहासश इस अलोकिक पुरुप के सुधारक मानते हैं। यही क्यों? हमारे मृर्तिपूजक वन्धुओं की प्रसिद्ध और जवाबदार संस्था 'जैनधर्म प्रसारक सभा भावनगर' ने प्रोफेसर हेलमुटग्लाजेनाए के जर्मन ग्रन्थ 'जैनिज्म' का भावान्तर प्रकाशित किया है उसमें भी शीमार को सुधारक माना है, और सारे संघ को अपना अनुवायी वनाने की ऐतिहासिक सत्य घटना को भी स्वीकार किया है, देखिये वहां का अवतरग्य--

'' रात्रुंजयनी जात्रा करीने एक संघ श्रमदाबाद थड्ने जतो हती तेने एरो पोताना मतनो करी नाख्यो '' (जैन धर्म पृ० ७२)

ऐसे महान् श्रात्मवली वीर की द्वेपवंश व्यर्थ निन्दा करने वाले सचमुच दया के ही पात्र हैं।

हम यहां संतिप्त परिचय देते हैं। अतएव अधिक वि चार यहां नहीं कर सकते। किन्तु इतना ही वताना आवश्यक समभते हैं कि--

श्रीमान लोंकाशाह ने, जैन धर्म को श्रवनत करने में प्रधान कारण, शिथिलाचार वर्द्धक, पाखराड श्रीर श्रन्ध विश्वास की जननी, भद्र जनता को उल्लू बनाकर स्वार्थ पोपण में सहायक ऐसी जैनधर्म विरुद्ध मूर्तिपूजा का सर्व प्रधम विहिष्कार कर दिया जो कि जैन संस्कृति एवं श्रागम श्राहा की घातक थी. यह विहिष्कार न्याय संगत श्रीर धर्म सम्मत था, श्रीर था मौढ़ श्रभ्यास एवं प्रवल श्रनुभव का पुनीत फल। क्योंकि मूर्तिपूजा धर्म कर्म की घातक होकर मानव

को श्रन्धविश्वासी वना देती है श्रीर साथ ही प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग मी करवाती है। मूर्तिपूजा से श्रात्मोत्थान की श्राशा रखना तो पत्थर की नाव में वैठ कर महासागर पार करने की विफल चेष्टा के समान है।

श्रीमान् लोंकाशाह द्वारा प्रवल युक्ति एवं श्रकाद्य न्याय-पूर्वक किये गये मूर्तिपृजा के खण्डन से जड़पूजक समुदाय में भारी खलवली मची। वड़े २ विद्वानों ने विरोध में कई पुस्तकें लिख डाली किन्तु श्राज पांच सौ वर्ष होने श्राये श्रव तक ऐसा कोई भी मूर्तिपूजक नहीं जन्मा जो मूर्ति पूजा को वर्द्धमान भाषित या श्रागम विधि (श्राहा) सम्मत सिद्ध कर सका हो। श्राज नक मूर्ति पूजक यन्धुश्रों की श्रोर से जितना भी प्रयत्न हुश्रा है सब का सब उपेक्सीय है। वस इसी यात को दिखाने के लिए इस पुस्तिका में श्रीमान् लोंकाशाह के मूर्तिपूजा खरडन के विषय में मूर्तिपूजकों की कुतकों का समाधान श्रीर श्रीमान् शाह की मान्यता का समर्थन करते हुए पाठकों से शांतिचक्त से पढने का निवेदन करते हैं।



है, किन्तु निष्पन्न सुझ जनता के हृदय में इस महापुरण प्रित पूर्ण आदर है। इतिहासक इस अलोकिक पुरुप के सुधारक मानते हैं। यही क्यों? हमारे मृर्तिपूजक वन्धुओं की प्रसिद्ध और जवाबदार संस्था 'जैनधर्म प्रसारक सभ भावनगर' ने प्रोफेसर हेलमुटग्लाजेनाए के जर्मन अल् 'जैनिज्म' का भावान्तर प्रकाशित किया है उसमें भी श्रीमार को सुधारक माना है, और सारे संघ को अपना अनुवायी वनाने की ऐतिहासिक सत्य घटना को भी स्वीकार किया है, देखिये वहां का अवतरण--

" शक्तंजयनी जात्रा करीने एक संघ श्रमदाबाद थहने जतो हती तेने एशे पोताना मतनो करी नाख्यो " (जैन धर्म ए० ७२)

ऐसे महान् श्रात्मवली वीर की द्वेपवंश व्यर्थ निन्। करने वाले सचमुच द्या के ही पात्र हैं।

हम यहां संसिप्त परिचय देते हैं। अतएव अधिक वि चार यहां नहीं कर सकते। किन्तु इतना ही वताना आवश्यक समभते हैं कि--

श्रीमान लॉकाशाह ने, जैन धर्म को श्रवनत करने में प्रधान कारण, श्रिथिलाचार वर्द्धक, पाखण्ड श्रोर ग्रन्ध विश्वास की जननी, भद्र जनता को उल्लू वनाकर स्वार्थ पोपण में सहायक ऐसी जैनधर्म विरुद्ध मूर्तिपूजा का सर्व प्रथम विदिकार कर दिया जो कि जैन संस्कृति एवं श्रागम श्राहा की घातक थी. यह विदिकार न्याय संगत श्रीर धर्म सम्मत था, श्रीर था प्रीढ़ श्रभ्यास एवं प्रवल श्रनुभव का पुनीत कल। क्योंकि मूर्तिपूजा धर्म कर्म की धातक होकर मानव

को अन्धविश्वासी वना देती है और साथ ही प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग भी करवाती है। मूर्तिपूजा से आत्मोत्थान की आशा रखना तो पत्थर की नाव में वैठ कर महासागर पार करने की विफल चेष्टा के समान है।

श्रीमान् लोंकाशाह द्वारा प्रवल युक्ति एवं श्रकाद्य न्यायपूर्वक किये गये मूर्तिपूजा के खरडन से जड़पूजक समुदाय
में भारी खलवली मची। वड़े २ विद्वानों ने विरोध में कई
पुस्तकें लिख डाली किन्तु आज पांच सी वर्ष होने श्राये अव
तक ऐसा कोई भी मूर्तिपूजक नहीं जन्मा जो मूर्ति पूजा को
वर्द्धमान भापित या श्रागम विधि (श्राक्षा) सम्मत सिद्ध कर
सका हो। श्राज तक मूर्ति पूजक वन्धुश्रों की श्रोर से जितना
भी प्रयत्न हुआ है सब का सब उपेचलीय है। वस इसी
वात को दिखाने के लिए इस पुस्तिका में धीमान् लोंकाशाह
के मूर्तिपूजा खरडन के विषय में मूर्तिपूजकों की कुतकों का
समाधान श्रीर श्रीमान् शाह की मान्यता का समर्थन करते
हुए पाठकों से शांतवित्त से पढ़ने का निवेदन करते हैं।



# श्री लोंकाशाह मत-समर्थन

गुजराती संस्करण पर प्राप्त हुई

# सम्मतियाँ

(१) भारत रत्न शतावधानी पंडित मुनि राज श्री रत्नचन्द्रजी महाराज श्रीर उपाध्या किविवर मुनि श्री श्रमरचन्द्रजी महाराज साह की संमिति—

"लॉकाशाह मत समर्थन" अपने विषय की एक सुन्द पुस्तक कही जाती है, लॉकाशाह के मन्तव्यों पर जो इच उधर से आक्रमण हुए हैं, लेखक ने उन सब का सबीर उत्तर देने का प्रयत्न किया है। और लॉकाशाह के मंतव्य को आगम मूलक प्रमाणित किया है। उदाहरण के रूप में जो मूल पाठ दिए हैं वे प्रायः शुद्ध नहीं हैं। अतः अगले संस्करण में उन्हें शुद्ध करने का ध्यान रखना चाहिए। मतमेदों को पकान्त बुरा नहीं कहा जा सकता, श्रीर उन पर कुछ विचार चर्चा करना यह तो बुरा हो ही कैसे सकता है? जहां मिठास के साथ यह कार्य होता है वह उभय पत्त में श्रीभनन्दनीय होता है, श्रीर श्रागे चलकर वह मत मेदों को एक सूत्र में पिरोने के लिए भी सहायक निद्ध होता है। हम श्राशा करेंगे कि—इस चर्चा में रस लेने वाले उभय पत्त के मान्य विद्धान इस नीति का श्रवश्य श्रनुसरण करेंगे।

#### (२) श्रीमान् सेठ वर्धमानजी साहव पीत-लिया रतलाम से लिखते हैं कि—

हमने लोंकाशाह मत समर्थन पुस्तक देखी, पढ़कर प्रसन्नता हुई। पुस्तक बहुत उपयोगी है अलबत्ता भाषा में कितनी जगह कठोरता ज्यादे है वो हिंदी अनुवाद में दूर होना चाहिए, जिससे पढ़ने घालों को प्रिय लगे। पुस्तक प्रकाशन में प्रश्नोत्तर का ढंग और प्रमाण युक्ति संगत है।

#### (३) युवकहृदय मुनिराज श्री धनवन्द्रजी महाराज की सम्मति—

श्रापकी लोंकाशाह मत समर्धन पुस्तक स्था॰ समाज के लिए महान श्रख है। जो परिधम श्रापने किया उसके लिए धन्यवाद। ऐसी पुस्तकों की समाज में श्रत्यन्त आवश्यकता है। श्रापकी लेखनी सदैव जिनवाणी के मवार के लिए तैयार रहे।

# श्री लोंकाशाह मत-समर्थन

गुजराती संस्करण पर प्राप्त हुई

# सम्मतियाँ

(१) भारत रत्न शतावधानी पंडित मुनि राज श्री रत्नचन्द्रजी महाराज श्रौर उपाध्याय कविवर मुनि श्री श्रमरचन्द्रजी महाराज साहब की संम्मति—

"लोंकाशाह मत-समर्थन" श्रपने विषय की एक सुन्द पुस्तक कही जाती है, लोंकाशाह के मन्तव्यों पर जो इध उधर से श्राक्तमण हुए हैं, लेखक ने उन सब का सबीर उत्तर देने का प्रयत्न किया है। श्रीर लोंकाशाह के मंतव्य को श्रागम मूलक प्रमाणित किया है। उदाहरण के रूप में जो मूल पाठ दिए हैं वे प्रायः शुद्ध नहीं हैं। श्रतः श्रगले संस्करण में उन्हें शुद्ध करने का ध्यान रखना चाहिए। मतमेदों को एकान्त बुरा नहीं कहा जा सकता, श्रौर उन पर कुछ विचार चर्चा करना यह तो बुरा हो ही कैसे सकता है ? जहां मिटास के साथ यह कार्य होता है वह उभय पत्त में श्रीभनन्दनीय होता है, श्रौर श्रागे चलकर वह मत मेदों को एक सूत्र में पिरोने के लिए भी सहायक निद्ध होता है। हम श्राशा करेंगे कि-इस चर्चा में रस लेने वाले उभय पत्त के मान्य विद्धान इस नीति का श्रवश्य श्रमुसरण करेंगे।

## (२) श्रीमान् सेठ वर्धमानजी साहव पीत-लिया रतलाम से लिखते हैं कि—

हमने लोंकाशाह मत समर्थन पुस्तक देखी, पढ़कर प्र-तक्षता हुई। पुस्तक बहुत उपयोगी है अलबत्ता भाषा में कितनी जगह कठोरता ज्यादे है वो हिंदी अनुवाद में दूर होना चाहिए, जिससे पढ़ने वालों को प्रिय लगे। पुस्तक प्रकाशन में प्रश्नोत्तर का ढंग और प्रमाण युक्ति संगत है।

## (३) युवकहृदय मुनिराज श्री धनचन्द्रजी महाराज की सम्मति—

श्रापकी लॉकाशाह मत समर्थन पुस्तक स्था॰ समाज के लेप महान श्रस्त्र है। जो परिश्रम श्रापने किया उसके लिप व्यवाद। ऐती पुस्तकों की समाज में श्रस्यन्त आवश्यकता । श्रापकी लेखनी सदैव जिनवाणीके प्रचार के लिए तैयार

स्थानकवासा जन कायालय ग्रहमदाबाद मं त्राई हुई सम्मतियों में से कतिपय सम्मति-यों का मार-

(४)पूज्य श्री गुलावचन्दजी महाराज ( लिंबड़ी सम्प्रदाय )

लोंकाशाह मत-समर्थन पुस्तक वांचतां घणो श्रानन्द थयो श्रावा उत्तम प्रयासं वदल लेखक रतनलाल दोशी ने धन्यवाद घटे छे, श्रनेक प्रमाणो सहित श्रा पुस्तक थी स्था जैन समाज

नी धर्म श्रद्धा दृढ् थशे। (५) पूज्य श्री नागजी स्वामी (कच्छ

मांडवी) श्री लोंकाशाह मत समर्थन जैन जनता माटे घर्णुज उप-

योगी अने प्रमाणित पुस्तक छे। ( ६ ) पूज्य श्री उत्तमचन्द्रजी स्वामी, (दरिया-

प्ररी सम्प्रदाय)

लोंकाशाह मत समर्थन नामनुं पुस्तक घणुंज सार्ह छे। ( ७ ) श्रीयुत भाईचन्द, एम. लखाणी करांची-

लोंकाशाह मत समर्थन नामचुं पुस्तक वांची घणोज

आनन्द थयो छ।

#### (=) श्रीयुत रागवजी परसोत्तमजी दोशी धाफा—

हालमां लोंकाशाह मत-समर्थन नी चोपड़ी छपायेल छे, ते मारा वांचवा थी घणोज खुशी थयो छुं, रुपया २) मोकलुं छुं तेनी जेटली प्रतो आवे तेटली गामड़ामां प्रचार करवो छे माटे फायदे थी मोकलशो, आ बुक मां सूत्र सिद्धान्त अनुसार घणा सारा दाखला आप्या छे ते वांची हुं खुशी थयो छुं।

(१) श्रीयुत जेचन्द श्रजरामर कोठारी सिविल स्टेशन राजकोट से लिखतें हैं कि—

श्रापनु लोंकाशाह मत-समर्थन श्रने मुखविश्वका सिद्धि वन्ने पुस्तक बांच्या, वे त्रण बार श्रथ इति बांच्या, तेमां सिद्धांनों ना दाखला दलीलो श्रने विशेष करीने विशेषी एक्ष ना श्रमित्रायो जणावी न्याय थी श्रमणोपासक समाजनी पूरे पूरी सेवा वजावी हो तेने माटे रतनलाल डोशी ने श्रखएड धन्यवाद घटे हो, समाजे कोई न कोई रूपमां तेमनी कदर करवी जोइए, श्री डोशी जेवा निडर पुरुप जमानाने श्रनुस्ती पाकवाज जोइए।

(१०) श्रीयुत वेचरदासजी गोपालजी राज-कोट से लिखते हैं कि--

लोंकाशाह मत समर्थन पुस्तक वांच्युं छे, वांची मने इघलोज स्नानन्द थयो छे, स्नामां जे कांई पुरावा स्नाप्या छे, ते वधा वरावर छे, मुखविसकासिद्धि छुपायुं होय तो जरूर मोकलशो। (११)सदानन्दी जैन मुनि श्री छोटालालर्ज महाराज एक पत्र द्वारा निम्न प्रकार रें स्था॰ जैन के संपादक को लिखते हैं--

#### ॥ श्रंभिनन्दन ॥



पोतानी महत्ता वधारवामां श्रंतराय पड़े, श्रने चैतन पूजानी महत्ता वधे ते मूर्तिपूजक समाजना साधु महापुर्ण श्रने गृहस्थों ने कोई पण रीते रुचतुं न होवा श्री कोई कोई वहानुं मलतां स्थानकवासी समाज ऊपर भाषाने संयम गुमावीने श्रनेक प्रकारना श्राक्तेपो वारम्वार कर्यां करे छे, श्रने जाणे स्थानकवासी समाजनुं श्रस्तित्वज मटा ही देनुं होय तेवो प्रयत्न सेवी रहेल छे।

श्रा श्राक्षमण्गो न्याय पुरःसर भाषासमिति ने साचवी ने पण जवाव श्रापवा जेटलीए श्रमारी समाजना पण्डिते विद्वानो, श्रमे नवी नवी मेलवेली पदवीना पदवीघरो ने जराए फुरसद नथी, मोटे भागे श्रपवाद सिवाय दरेक ने पोताना मान पान वधारवानी श्रमे वधुमां पोताना नान् घाड़ाने येन केन प्रकारे जालवी राखवानी श्रमे एथीए वधु मारा जेवाने श्रमेक श्रतिशयोक्ति भरेला पोतानी कीर्तिन वण्गा फुंकाववानी प्रवृत्ति श्राढे जराए फुरसद मलती नथी एवा वखते—

श्रीमान् रतनलाल दोशी सैलाना वाला शास्त्रीय पद्धति-ए स्थानकवासी समाजनी जे अपूर्व सेवा बजावी रहेल छे, ते श्रति प्रशंसनीय हे, श्रने एना माटे मारा श्रन्तः करणना श्रमिनन्दन छे।

घणां वर्षो पहेलां प्रोसेद वक्का श्रीमान् चारित्रविजयजी महागजे मांगरील वंदरे जनसमूह वच्चे व्याख्यान करतां कहेलुं के श्वेताम्बर जैन समाजना वे विभाग स्थानकवासी श्रने देरावासी १०० मां ६= वावतोंमां एक छे, मात्र बे वावतो मांज विचार मेद हो तो ६८ वायत ने गौए बनावी मात्र वे वावतो माटे लडी मरे छे ते खरेखर मुर्खाई छे, तेमनुं श्रा कहेतुं हाल वधारे चरितार्थ थतुं होय तेम जोवाय छे।

दुंकामां श्रीयुत रतनलाल दोशीने तेमनी स्थानकवासी समाजनी, अप्रतिम सेवा माटे फरीवारं अभिनन्दन आपी पोते श्रादरेल सेवा यह ने सफल करवा, तेमां श्रावता विघ्नो-थी न डरवा सूचना करी स्थानकवासी समाजना मुनिवर्ग अने धावक धर्गने आव्रह भरी विनन्ती करुं छुं के -श्री रतनलाल दोशी ने वनती सेवा कार्यमां सहाय करवी, श्रन चधु नहीं तो छेवट स्थानकवासी जैनधर्मनी अभिवर्धा अर्थे तेनी सत्यता अर्थे तेमना तरफथी जे जे साहित्य प्रकट थाय तिनो षधुमां षधु फेलावो करवो, एक पण गाम एवं न होवं ने जोइए के ज्यां ए दोशीनां लखेल साहित्यनी २-४ नकलो न होय। हिंदीमां हो ब तो तेनो गुजरातीमां अनुवाद फरीने विनो प्रचार करवो।

थी रतनलाल दोशी ने तेमना समाज सेवानां कार्यमां िसाधन, संयोग, समय, शक्ति ए सर्वनी पूरती अनुकृतता

र्षं मले एवी आ अन्तरनी श्रमिलापा छे। ३० शान्ति !

## मू० पू० जैन पत्र की विरोधी त्यालाचना

"जैन" भावनगर ता. प्रश्रगस्त १६३७ पृष्ट <sup>७३३</sup> श्र<u>म्यांस</u> श्रमे श्रवलोकन

श्चन्तर कलेश नोतरतुं ए श्वयोग्य प्रकाशन

[ ले॰ अभ्यासी ]

ं आजे एक मारा मित्रे स्थानकवासी जैन पत्रनी चौ<sup>धा</sup> वर्षनी मेटनुं पुस्तक मने मोकल्युं छे, आ पुस्तकनुं नाम हे '''लोंकाशाह मत-समर्थन" पुस्तकतुं नाम जोता मने घणीत खुशाली उपजी के ठीक थयुं, या पुस्तक लेखके लोंकाशाह संबंधे प्राचीन श्रवाचीन प्रमाणो शोधी काढी खास लोंकाशाह नुं मन्तन्य प्रकशित कर्युं हशे, श्राखुं पुस्तक उत्साह भरे पुरु वांची नाख्युं परन्तु श्राखा पुस्तकमां क्यांय लोंकाशाहना मत र् समर्थन नथी, समर्थन तो दूर रहा किन्तु लोकाणाहन एक पण सिद्धांत ने निधान पण नथी कर्युं. श्रा पुस्तक वांचव पछी मने लाग्युं के लोंकाशाहनो कोई सिद्धांतज नथी, कवि वर लावरयसमये तो खास लख्युं हतुं के लोकाशाहे पूज . प्रतिक्रमण, सामायिक, पौषघ, दया श्रादिनो लोपज कर्य छे, आ वधानो लोप लोंकाशाहे कर्यो छे, तो पछी तेना मत नुं समर्थन शानुं थाय ? एटले भाई रतनलाल ने शोध<sup>द</sup> नीकलबुं पड्यं छे, के लोकानो मत शो ? अन्ते तेमां निरार सांपड़वाथी तेत्रोने श्वेताम्बर मत निन्दा पुराण रचवुं पड

होय एम लागे छे।

श्राजधी त्रण वर्ष पहेलां स्थानकवासी समाजना मनाता यशस्वी लेखक संतवालजीए स्थानकवासी कोन्फ्रेन्सना मुख्यत्र 'जेन प्रकाशमां' श्रीमान लोंकाशाहना नामनी लांबी लेखमाला लखी हती ते वखते पण तेमणे लख्युं हतुं केलोंकाशाहनुं जीवन चरित्र नथी मलतुं छतांय तेमणे स्थानक मार्गी समाज ने पसंद पड़े तेवुं सुन्दर कल्पनाचित्र दोरी ए चरित्र लांबी लेखमाला रुपे रजु कर्युं हतुं, श्रने तेमां केटलाक श्वेताम्बर श्राचार्यो माटे श्रमर्यादित लखाण लखायेल! जेनो सुन्दर जवाय श्वे० समाजना विद्वान साधुश्रोए श्रने श्रावको ए श्राच्यो हतो, श्रने चर्चाए एवं तीव स्वरूप लींधुं हतुं के उभय पत्तने नजीक श्राववाना श्राजे के प्रयासो थाय छे ते श्रम मुदार वर्षो माटे दूरने दूर ठेलाय।

श्रा कड़वी प्रसंग हजु चितिज पर थी दूर थती आबे छे त्यां ए वितएडावादमांज शासन सेवा होय तेम मानीने के गमे ते श्राशय थी श्राजे आ पुस्तक प्रकट करी जैन समाजना दुर्भाग्यनी एक कड़वी प्रसंग उभी कर्यों छे।

श्रा पुस्तक वांचनार कोई पण भाई स्हेजे कहेरो के श्रावा
"लॉकाशाह मत-समर्थन" ना नाम नीचे खेताम्बर श्राचार्यो
नी पेट भरीने निन्दा करवामां श्रावी छे, मूर्तिपूजानुंज मर्या-दित शैलीए खराडन करवामां श्रावधुं छे, मूर्तिपूजानुं संडन
ए कांई भारतनी प्राचीन श्रार्थ संस्कृति नथी, इस्लामी समय-थी जगतमां मूर्तिपूजानो विरोध शुरु थयो श्रने ते श्रनार्थ संस्कृतिना फल स्वरूप इस्लामी संस्कृतिमांज उत्पन्न ध्येल इस्लामी युगमांज फलेल फूलेल दुंढक मतना उपासकोप (3

जैनधर्ममां मूर्तिपूजानो विरोध दाखल कर्यो ए वस्तुना निरु पण माटेज स्थानकवासी जैन पत्रे श्रा पुस्तक प्रगट कर्युं होय तेम स्पष्ट जणाइ श्रावे छे।

"स्रि महात्मात्रोना व्हेकाववाथी' 'शुद्ध श्रद्धःथी पतित श्रात्मारामजी' 'भणावी राखेला तोता' 'श्रा गरवड़ गोटालो सावद्य गुरु घंटालो एज कर्योहें' 'मूर्ति वांदवानो श्रडंगो लगाव्यो हुं' 'मूर्तिपूजा करवानुं शास्त्रीय विधान हुं एवी डींग मारवीए मूर्खता हुं' 'स्वामीजीए (श्रात्मारामजीए)डींग मारी हुं तेमनुं कथन मिथ्या हुं' 'चैत्यशब्द थी व्हेकी जहने मूर्तिपूजानुं पाखएड सिद्ध करबुं ए श्रन्याय हुं' 'निर्युक्तिनो श्रर्थ करतां श्रा स्थानकमार्गी परिडत पोतानी परिडताइ यतावे हुं' 'निर्गता युक्तिर्थस्याः निर्युक्ति' 'खरी रीते स्थानक मार्गी समाज व्याकरणने व्याधिकरण माने हुं एनाज श्रा प्रताप हुं"

"श्रावी रीते श्रेणिक राजानुं हमेशा १०८ स्वर्ण जवधी पूजवानुं कथन गयोड़ शस्त्र छे' महानिशिधमां मूर्तिपूजानुं खरडन तथा स्वार्थीश्रोना पोकलो खुल्ला करवामां श्राव्यां छे' 'मूर्तिनी गुणगाथाश्रों किएत कहाणीश्रोज छे' श्रा देशमां गुलामीनुं श्रागमन प्रायः मूर्तिपूजानी श्रधिकता थी थयुं छें 'त्रिपष्टिशलाका पुरुपना रचनार ने एवं कयुं दिव्य ज्ञान प्रगट थयुं हतुं के जेथी तेमणे मरिचि ने वन्दन करवानी गव्य हाकी ? श्रा तो केवल गव्य सिवाय बीजुं कथुं नथी' 'श्रा मान्यता (पूजानी) एकान्त मिथ्यात्वोपासक तथा धर्म घातक छें 'श्ररे स्वार्थीजनों! मिथ्या कुतक उत्पन्न करी हिंसाने केम प्रोत्साहन श्रापो छों?' 'सूरिश्रोण श्रा श्रान्धेर खानुं केम चलाव्युं'

श्रमने तो तेमां तेमनी विषय लोलुपंता तेमज स्वार्थान्वता जणाइ श्रावे छे' 'माटे ए जिनमूर्तिनो उपदेश श्रापनार नाम-धारी त्यागिश्रो भोगिश्रोनी श्रपेत्ताए वधारे पानकी सिद्ध थाय छे' 'श्रा श्रात्मारामजी महाराजना धर्मोपदेशनो नमुनो छे १ एमना श्रन्धश्रद्धालु भक्तो करी पोतानी वृद्धि थी xxx विचारता नथीं 'ए गुरुवर्थोए पोताना स्वार्थ पोपण तथा इन्द्रिय विषयोने पूर्ण करवानों मार्ग काढ्यो छे'

"श्रा कलिकाल सर्वेज्ञ तथा महान् श्राचार्यनी पद्वी घारण करनार नामधारी जैन साधुश्रोए केवी रीते पाताना साधुन्व ने लांछन लगाङ्युं छुं हैमचन्द्र।चार्य हतातो सर्वेज्ञ ? नहीं तो सर्वेज्ञ वगर श्रावी वात कोण कहे ? प्लान्धता शुं नथी करावती'

जैनधर्मना आत्मकल्याणकारी तीर्थो अने तीर्थ यात्रा माटे लेखक आ प्रमाणे लखे छे:—

''पहाड़ोमां रखड़ता, श्रात्मारामजीए पोते पण सूनमां धूल मेलवी ने श्रनन्त संसार परिश्रमण करवा रूप फल प्राप्त कर्युं छे, मनमानी हांकी श्रर्थनो श्रनर्थ कर्यों छे, उत्तराध्ययन निर्युष्तिकारे गीतम स्वामीने माटे साक्षात् प्रभुने छोड़ी पहाड़ोमां भटकवानुं लखी मार्युं'

श्रावश्यक निर्शुक्तिकारे श्रावकोने मन्दिर बनाववा, पूजा करवी थगैरे विषयोमां श्राडंगा लगाव्याः मूर्तिपूजक गुरुगरिष्ठ पं० न्यायविजयजी--न्यायनो खून करनार न्यायविजयजीः 'न्यायविजयजीप न्यायनुं खून कर्यु छे, श्रावी श्रभिनिवेशमां जन्मत्त व्यक्तिश्रो 'शुद्ध श्रद्धाधी पतित श्रात्मारामजीं' 'मूर्तिपूजक वन्धुश्रो एमणा मूर्तिपूजा मानवा रूप उन्मार्ग 'पर छे'। श्रावी श्रावी घणीए पुष्पांत्र तिश्रो श्रा पुस्तकमां भरी है श्री सागरानन्दस्रिकी, श्री वरत्तमस्रिकी, मुनि श्री हो सुन्दरजी, मुनि श्री दशनविजयजी. श्री तिवस्रिकी श्रा श्वेताम्बर समाजना विद्वानो ने निद्वामां श्रा तेखक श्राग वध्या है।

श्रावी रीते कोई पण वितग्झावाद उभो करवामां स्व मार्गी समाज पहेल करे छे, कलेश नोतरे छे, अने तेनो क जवाय आपे एटले दलीलना अभावे घयराइ जाय, अशं श्रशांतिनी यांग पोकारे, संतवालनी लेखमालाना जवा श्रपाया पञ्ची समाज शांत हती, पंग श्रा नवा पंडितने प शांति न गमी, पटले मूर्तिपूजाना खराडननुं श्रने श्वेताम्या चार्थोनी निन्दानुं पुराण रची नाच्युं, खरी रीते संतवातन जवायमां मुनिराज श्री ज्ञानसुन्दरजी राचित मूर्तिपू आ इतिहास अने श्रीमान लोकाशाह बन्ने पुस्तको छे, श्रा वर्ने पुस्तको दुंढक समाजने एवा सचोट उत्तर श्रापनारा है <sup>इ</sup> पंडित रतनलाल जेवानां सैंकडो पुस्तको तेनी सामे आंह पडी जाय तेम छे, मूर्तिपूकाना जे पाठो जेठमलकीए समिकि ॰ सारमां, हरखचन्द्रजीए राजचन्द्र विचार समीज्ञामां, <sup>श्रमे</sup> लखऋषिय पोतानी आगम वशीसीमां छप व्यां तेज पा श्रने शर्थोधी ए पुस्तकोमां सिद्ध कर्युं छे के जिनम्तिना पार शास्त्रोमां छे, आ पाठो ने जुठा ठराववा आ पंडित वह पड्या है, पंडित वेचरदासना मृतिपूजाना विचारो माटे रा

मुनि सम्मेलन द्वारा स्थापित प्रतिकार समिति ने खा सूर्वना छ के था प्रन्थनुं श्रवलोकन करी तेमां शास्त्रना पार

पसेणीय स्वनो तेमनो अनुवाद जोवानी हुं भलामण करं हुं

ना नामे जे भ्रम जाल उभी करी छे तेनो जवाय श्रापे, श्रा भ्रम जाल खास करीने कानजी स्वामी ढुंढक मत छोडी निकत्या श्रने तेमनी पाछल बीजो समाज न जाय तेमने माटेज रचाणी छे, वाकी श्रा पुस्तकनो खरो जवाय तो कानजी स्वामी श्रादिए ढुंढक मत त्यजी, मूर्तिपूजा स्वीकारी ने श्रापीज दीधो छे।

उक्त विरोधी लेख का उत्तर "स्थानकवासी जैन" पत्र में गुजराती में ता० २१-=-३७ के पृष्ठ ४१ में और हिंदी में जैन पथ प्रदर्शक" में ता० २४-=-३७ के श्रङ्क के पृष्ठ ४ के दूसरे कॉलम से निम्न प्रकार से दिया गया है।

### मि॰ श्रभ्यासी की श्रवलोकन दृष्टि

'लों हाशाह मत-प्रमधन' पर मूतिपूजक 'जैन' पत्र के किसी पर्देनशीन अभ्यासी (विद्यार्थी की दिए पड़ी। अभ्यासी मदोदय ने ता० = अगस्त ३७ के अंद्ध में 'अभ्यास अने अवलोकन' शीर्षक में जो कलम चलाई है वह वास्तव में उनके अपूर्ण अभ्यास की स्विता है। यद्यपि अभ्यासी वन्धु ने लोंकाशाह मत-समर्थन के लिए ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया, जिससे उसकी सत्य एवं प्रमाणिकता में याधा पहुंचे, और मुक्ते अपने निवन्ध की सत्यता के विषय में लेखक को कुछ स्वना देनी पड़े, तथापि अभ्यासी महोदय के अभ्यास की अपूर्णता पवं तत्त सम्बन्धी दृग्णों को दृर करने के लिए निम्न पंपित्यां लिख देना उचित समक्षता हैं।

१ -- प्रभ्यासी यन्धु को 'लोंकाशाह मत-समर्थन' में लोंका-शांह के मत का समर्थन ही नहीं सुभा यह तो है अवलोकन की विल्हारी। इस पर से इतना तो सहज ही मालूम देत है कि— अभ्यासक महोदय कदाचित अभ्यास सम्बंध प्रथम श्रेणी के ही छात्र (बालक) हों। जिस समाज के सपूत हैं उसके अन्थकार ही श्रीमान् धर्मपाण लोंकाशाह के स्पूर्त हैं, वे सब यह मानते हैं कि श्रीमान् लोंकाशाह के मूर्तिपूजा के विरुद्ध आवाज उठाई थी. बस अभ्यासी भाई को समभ लेना चाहिए कि उसी सत्य एवं सिद्धांत मान्य आवाज के समर्थन रूप यह पुस्तक है। इतना भी झान यदि अभ्यासी बंधु को होता तो उन्हें अपनी कलम कुपाण को चलाने का मौका नहीं आता।

श्रागे चलकर श्रनऽभ्यासी वन्धु, श्रीमान् लोंकाश ह की सामायिक, भौषध, दया, दानादि के लोप करने वाले कहने हैं, श्रार प्रमाण में लावएयसमय का नाम उच्चारण करने हैं। यह सर्वथा श्रमुचित है । हमारे इन भोले भाई को ध्यान में रखना चाहिए कि — लोंकाशाह के शत्रु उन पर चाहे सो श्रा चेप करें पर वह प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, जिस प्रकार श्रभी थोड़े दिन पहले श्रापके इसी 'जैन' पत्र के किसी तुच्छ लेखक ने इस महान् क्रांतिकार को वेश्या पुत्र कह डालने का दु.साहस किया था (श्रौर फिर दाम्मिक दिल गिरी प्रकट कर श्रपनी मृपावादिता प्रकट की थी ) वैसे ही श्रागे चलकर फिर कोई महानुमाव श्रापके जन पत्र के पूर्व के नीच त्राचेप वाले लेख का प्रमाण देकर लोकाशाह को वेश्या पुत्र सिद्ध करने की कुचेष्टा करे तो क्या वह प्रमाणित हो 

श्रीमान् लोकाशाह के विषय में पूर्व व पश्वात् लेखनी उठाई है श्रीर गालियां प्रदान की है उनका प्रमाण देना सर्वेश्या श्रन्याय है।

यदि अभ्यासी बन्धु जरा प्रोढ़ बुद्धि से विचार करते तो उन्हें सूर्यवत् प्रकट माल्म देता कि—जिन महापुरुप को में साम।यिक, दया, दानादि के उत्थापक कहने की धृष्ठता करता हूं, जरा उनके अनुयाइयों की श्रोर तो मेरी श्रवलो कन हिए डालूं कि— वे उक्त किया र करते हैं या नहीं ? यदि इतना कए भी आपने किया होता तो यह बृहद् भूल करने का श्रवसर नहीं श्राता।

श्रदे श्रन Sम्यासी वन्धु ! जरा लोंकाशाह के श्रनुयाह्यों की श्रोर तो श्रांख उठाकर देखों, उनके समाज में सामाखिक, प्रतिपूर्ण पौपध, प्रतिक्रमण, त्याग, प्रत्याख्यान, दया, दान श्रादि किस प्रकार प्रसुर परिमाण में होते हैं। उनके सामने तो श्रापकी सम्प्रदाय में उक्त क्रियाएं बहुत स्वल्प मात्रा में होती हैं। फिर श्रापका श्रभ्यास रहित वाक्य किस प्रकार सत्य हो सकता है ! क्या जिस समाज में जो कियाएं प्रसुरता से पाई जाती हैं उनके लिए उनके पूर्वजों को उत्था पक कह डालना मूर्खता नहीं है ! श्रतपव लोंकाशाह मतस्मर्थन में जो मृतिपूजा विषयक निवार किया गया है वह लोंकाशाह मतस्मर्थन श्रवश्य है।

२—श्रन अथासी वन्यु लोंकाशाह के लिए इस्लाम सं-स्कृति की दुहाई देते हैं, इस विषय में अधिक नहीं लिख-कर केवल यही निवेदन किया जाता है कि भाई साहब ! प्रथम यह तो वताइए कि—यह पीतवसन, गृहस्थों से पा चम्पी, भार यहन अनर्थ वचन, देगड प्रयोग, आदि किस जैन साधुत्व संस्कृति का परिणाम है।

महाशय ! न तो मूर्तिपूजा ही जैन संस्कृति है, न तत् सम्बंधी उपदेश देना जैन साधुत्व संस्कृति है। यह है केवल श्रजैन एवं सांसारिक संस्कृति ही, जिनके प्रभाव में श्राकर यह हेय प्रवृत्ति जैन समाज में इतनी वृद्धि पाई है।

३—श्रभ्यासी महाशय भाषा शैली के लिए ऐतराज करते हैं, किन्तु इसके पूर्व इन्हें श्रपने कहे जाने वाले न्यायांभी निधि, युगावतार महात्मा रचित सम्यक्त्व शल्योद्धार की भाषा माधुर्य देख लेना चाहिए, जिसमें उन मिष्टभाषी मही चुभाव ने साधुमार्गी समाज के परम माननीय पूजनीय थी श्रीमद् उपेष्टमहाजी महाराज के लिए निस्न शब्द काम में लिए हैं—

"जेठा, मूढ़मति, जेठा निह्नव, जेठे के बाप के चौपड़े में लिखा है" श्रादि।

इसी प्रकार श्रीमनी महासती पार्वतीजी को दुर्मतिजी श्रादि दुराव्य श्रमरविजयजी ने लिखे हैं, श्रीर जैन ध्वज में प्रसिद्धि प्राप्त बल्लभविजयजी का तो कहना ही क्या है उन्होंने तो प्राना रिकार्ड ही तोडू डाला।

इसके सिवाय श्रभ्यासी महानुभाव को ज्ञानसुन्दरजी व तुच्छ प्रकाशनों के शब्द तो मधुर ही भाषित होते होंगे, क्य कि वे तो इनके गुरु हैं, श्रीर लिखा गया है इनके विरोधिय (स्थानकवासियों) के विरुद्ध, उनके शब्द तो श्रश्लील हों हुए भी इन्हें श्रमृत सम मिष्ट लगते हैं, पर जरा उनक सेम्पल भी तो चिखिये, वे हमारे पूज्य लोंकाशाह को निह्नव हमारे पूज्य महात्माओं को कुलिंगी, नास्तिक, उत्सूत्र प्ररूपक, शासन भंजक, श्रादि नीच सम्बोधनों से याद किया है, जिसका कड़कल तो श्रमी उन्हें भोगना वाकी ही है। इसके लिए श्रापको व उन्हें तैयार रहना चाहिए।

४—जिस झानसुन्दरजी के वर्तमान प्रकाशन की अभ्या-सी भाई सराहना करते हैं, उसमें कितनी किएवतता भरी है, यह तो उसके उत्तर के प्रकट होने पर ही आपको मालूम होगा।

४— श्रभी तो श्रभ्यासी भाई में श्रर्थ समभने की भी शिक्त नहीं है, इसीसे वे वाक्यों का अनर्थ कर रहे है, मैंने अप्रमाणित निर्युक्त के लिए "निर्गतायुक्तिर्यस्याः" लिखा है पर हमारे अभ्यासी भाई इसे ही निर्युक्ति का श्रर्थ समभ रहे हैं, क्या इससे हमारे अभ्यासी वन्धु प्रथम कला के अभ्यासक सिद्ध नहीं होते ?

अन्त में में अभ्यासी महाशय को यह यतला देना चाहता हूँ कि आपने घूंघट की श्रोट में रह कर मू० पृ० प्रतिकार समिति से इसके खरडन करने की जो प्रेर्णा की है, इससे हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। यदि कोई भी महाशय श्रमुचित रुप से कलम चलावेंगे तो उनका उचित सत्कार करने को हम भी तत्पर हैं।

में अपने प्रेमी पाठकों से भी निवेदन करता हूं कि वे कथित अभ्यासी महाशय के कांसे में नहीं द्याकर शुद्धांतः करण से उसे अवलोकन कर सत्य के प्राहक वनें। इति

रतनलाल डोशी, सैलाना-



तीर्धंकर प्रभु द्वारा स्थापित, चतुर्विध संघ रूप तीर्ध की

मूर्ति के मोह में पड़कर स्वार्थपरता, शिथिलता, श्रीर श्रक्षता के कारण कई लोग हमारी साधुमार्गी समाज पर अनुचित एवं श्रसत्य श्राचेप करके सम्यक्त्व को दृषित करने की चेष्टा करते रहते हैं, उन श्राचेपकारों से हमारी समाज की रज्ञा हो, श्रीर शंका जैसी सम्यक्त्व नाशिनी राज्ञसी की परश्चाई से भी वश्चित रहें, इसी भावना से यह लघु पुस्तिका भित्त पूर्वक समर्पित करता हूं।

किंकर--

--- रत्त

## भूमिका

जिस प्रकार सृष्टि सौन्दर्य में आर्यावर्त की शोभा अत्यधिक है, उसी प्रकार धार्मिक दृष्टि से मी यह देव भूमि तुल्य माना गया है। ऐतिहासिक चेत्र में भारत मुख्य रहा है और दूसरे देशों के लिये अनुकरणीय दृष्टान्त रूप है। धार्मिक दृष्टि से तो भारतवर्ष कैलास के समान इस अवनी पर सुशोभित एहा है। इतना ही नहीं सर्व धर्म ब्यापक सिद्धान्त "अदिंसा परमोधर्मः" का पालन भी आर्यावर्त में ही बहुत काल से प्रचलित है। सभी धर्म वालों ने अहिंसा को महत्व दिया है। जैन धर्म का तो सर्वस्व अदिंसा धर्म ही है, और इसके लिये जितना भी हो सका प्रचार किया है। जिससे भारत के पुण्यशाली राजाओं ने अपने राज्य शासन में अहिंसा को जीवन मुक्ति का साधन मान कर प्रथम पद दिया है।

जय जय श्रिहिंसा का महत्व घटकर हिंसा का प्रायल्य हुआ है तय तय किसी न किसी महान श्रात्मा का जन्म होता है, वे महात्मा विकार जन्य—हिंसा जनक—प्रवृत्तियों का विरोध कर नई रोशनी, नया उत्साह पैदा करते हैं। जिस समय वैदिक धर्मावलस्थियों ने हिंसा को अधिक महत्व दिया था, धर्म के नाम पर यहा, याग हारा गी, घोड़ तथा मनुष्य तक को भी श्राग्न देव के स्वाधीन करने लगे थे, उस

## हिंदी संस्करण के विषय में लेखक का गिकांचित् निवेदन



प्रस्तुत पुस्तक का गुजराती संस्करण प्रकाशित हैं थोड़े दिन बाद ही कई मित्रों की श्रोर से हिंदी संस् प्रकाशित कर देने की स्वनाएं मिली।

यद्यपि मेरी इच्छा इस पुस्तक के हिंदी संस्करण शित करने की नहीं थी, क्योंकि में चाहता था कि कि श्री ज्ञानसुन्दरजी के मूर्तिपूजा के प्राचीन इतिहास में पूजा को लेकर हम पर जो आक्रमण हुए हैं, उसी के में एक अन्थ निर्माण किया जाय, जिससे इस पुर्ल हिंदी संस्करण की आवश्यकता ही नहीं रहे, किन्त के अत्यायह और उस अन्थ के प्रकाशन में अनियमित स्व होने के कारण इस पुस्तक का हिंदी संस्करण प्रवि

सर्च प्रथम मैंने "लोंकाशाह मत समर्थन" हिंदी लिखा था, उसका गुजराती श्रनुवाद "स्थानकवाती हैं विद्वान तन्त्री श्रीमान् जीवणलाल माई ने किया था, श्रसल हिंदी कॉपी वापिस मंगवाने पर वुक पोष्ट से से मुक्ते प्राप्त नहीं हो सकी, इसलिए गुजराती संस्कर्ष से ही पुनः हिंदी श्रमुवाद किया गया। इस अनुवाद में मैंने यहुत से स्थानों पर यहुत परिवर्तन कर दिया है, परिवर्नन प्रायः भावों को स्पष्ट करने या विस्तृत करने के विचार से ही हुआ है, इसलिए गुजराती संस्करण वाले भाइयों को भी इसे देखना आवश्यक हो जाता है।

गले भाइयों को भी इसे देखना आवश्यक हो जाता है।

जो सज्जन विद्वान् और संकेत मात्र में स्ममने वाले हैं
उनके लिए तो प्रस्तुन पुस्तक ही ज्ञानसुन्दरजी की पुस्तक के
उत्तर में पर्याप्त है, किन्तु जो भाई उन्हीं की पुस्तक का उत्तर
और उनकी उठाई हुई कुतकों का खराडन स्पष्ट देखना चाहें
उन्हें कुछ धैर्य धरना होगा, क्योंकि—यह अन्ध मात्र एक
ही विषय का होने पर भी बहुत बढ़ा हो जाने वाला है, अतरव ऐसा कार्य विलम्ब और शांति पूर्वक होना ही अच्छा है,
जब तक उसका प्रकाशन नहीं हो जाय पाठक इससे ही
संतीप करें।

पस्तुत पुस्तक के विषय में जिन जिन पूज्य मुनि महाराजाशों और श्राद्ध वन्धुश्रों ने श्रवनी श्रमूल्य सम्मति प्रदान
की है उन सबका में हृदय से श्रामारी हूं। इसके सिवाय
स्स हिंदी संस्करण के प्रकाशन में श्राधिक सहायदाता
ब्रह्मदनगर निवासी मान्यवर सेठ लालचन्द्रजी साह्य का
भी यहां पूर्ण श्रामार मानता हूं कि—जिनकी उदारता से
आज यह पुस्तिका प्रकाश में श्राई।

यस इतने निवेदन मात्र को पर्याप्त समभ कर पूर्ण करता हूं।

> विनीत लेखक-

A A LAM — Self of the off of the

तीर्थंकर प्रभु द्वारा स्थापित, चतुर्विध संघ रूप तीर्थ<sup>ई</sup> परम पवित्र सेवा में—

मूर्ति के मोह में पड़कर स्वार्थपरता, शिथितता, और अक्षता के कारण कई लोग हमारी साधुमार्गी समाज पर अखित एवं असत्य आत्रेष करके सम्यक्त्व को दृषित करने की चेष्टा करते रहते हैं, उन आत्रेषकारों से हमारी समाउ पर खा हो, और शंका जैसी सम्यक्त्व नाशिनी रात्तसी की परखाई से भी विञ्चत रहें, इसी भावना से यह लघु पुस्तिका भिन्त पूर्वक समर्पित करता हं।

किंकर--

<del>-</del>-रत्त

# भूमिका

जिस प्रकार सृष्टि सीन्दर्य में आर्यावर्त की शोभा अत्यिक
, उसी प्रकार धार्मिक दृष्टि से भी यह देव भृमि तुल्य माना
या है। ऐतिहासिक द्वेव में भारत मुख्य रहा है और दूसरे
शों के लिये अनुकरणीय दृष्टान्त रूप है। धार्मिक दृष्टि से
। भारतवर्ष कैलास के समान इस अवनी पर सुशोभित
हा है। इतना ही नहीं सर्व धर्म ज्यापक सिद्धान्त "अदिसा
त्रमोधर्मः" का पालन भी आर्यावर्त में ही यहुत काल से
। चिलत है। सभी धर्म घालों ने अहिंसा को महत्व दिया है।
तन धर्म का तो सर्वस्व अहिंसा धर्म ही है, और इसके लिये
जितना मी हो सका प्रचार किया है। जिससे भारत के पुण्यपाली राजाओं ने अपने राज्य शासन में अहिंसा को जीवन
पुष्टित का साधन मान कर प्रथम पद दिया है।

जय जब श्रहिंसा का महत्व घटकर हिंसा का प्रायत्य इश्रा है तब तब किसी न किसी महान श्रात्मा का जन्म होता है, वे महात्मा विकार जन्य—हिंसा जनक—प्रवृत्तियों का वेरोध कर नई रोशनी, नया उत्साह पैदा करते हैं। जिस समय वैदिक धर्मावलिंग्यों ने हिंसा को श्रिषक महत्व दिया था, धर्म के नाम पर यह, यान द्वारा गी, घोटे तथा मनुष्य तक को भी श्रान्त देव के स्वाधीन करने लगे थे, उस

समय भगवान महावीर और महातमा बुद्ध जैसी प्रवत क्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने यह यागादिक कार्ज शोर से विरोध किया। धर्म के नाम पर होने वाले क्र चारों को नेस्तनावृद कर दिया। धर्म तीर्थ ब्यवस्था प् चलता रहे इसके लिये साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका ह चतुर्विध श्रीसंघ की स्थापना की। दीर्घ काल तक उस ह का नेतृत्व समर्थ मुनियों द्वारा होता रहा, श्रीर संघ ह कार्य सुचारु रूप सं चलता रहा। किन्तु धीरे-धीरे संह मत भिन्नता होने जगी, श्रीर उस मत भिन्नता ने कराह का रूप पकड़ कर एकता की शृंखला को तोड़ डाला। य से अवनति का श्री गरोश हुन्ना। अव साधुत्रों में ग्रापस भिन्नता हो गई तम स्वच्छन्द्ता के वातावरण का उन प भी श्रसर हुए विना नहीं रहा। श्राखिरकार किसी सम पुरुष का द्याव नहीं रहते से स्वछन्दता युक्त शिथिलावी बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते श्रीमान् हरिभद्रस्रि के समय तो प्रकट रूप से वाहर श्रागया। उस समय शिथिलता ह कितना दौर दौरा था, इसका वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं करते हुए श्रीमान् हरिभद्रस्रि के ही शब्दों में वताते हैं। श्वाचार्य हरिभद्रसूरिजी ने "संबोधप्रकरण" में बहुत कु जिला है उसके थोड़े से वाक्य यहां उद्भत किये जाते हैं।

"श्रा लोको चेत्य श्रने मठ मां रहे छे। पूजा करवाले श्रारम्भ करे छे। फल फूल श्रने सचित्त पाणी नो उपयोग करावे छे। जिन मन्दिर श्रने शाला चणावे छे। पोतानो जाठ माटे देव द्रव्यनो उपयोग करेछे। तीर्थना पंद्या लोकोनी माफक श्रधमं थी धननो संचय करे छे। पोताना भक्तो पर भभृति पण नाखे छे, सुविहित साधुश्रोनी पासे पोताना हुमतो ने जवा देता नथी। गुरुश्रोना दाह स्थलो पर पीठो हुणावे छे। शासननी प्रभावना ने नामे लड़ालड़ी करे छे। इस धागा करे छे। """" श्रादि"

हस प्रकार थी हरिमद्राचार्य ने उस समय की श्रमण्याज का चित्र खींचा है। साथ ही इन वातों का खरडन रिते हुए लिखते हैं कि "ये सब धिक्कार के पात्र हैं, इस दिना की पुकार किसके पास करें।" इससे स्पष्ट मालूम तेता है कि उस जमाने में शिथिलाचार प्रकट रूप से दिखाने तेन लगा था। पूजा वगैरह के वहाने धन वगैरह भी लिया गता था। यह हालत चैत्यवाद के नाम पर होने वाली शिचलता का दिग्दर्शन करा रही है, किन्तु उन साधुश्रों की नेजी चर्या कैसी थी, इसका पता भी श्रीमान् हरिभद्रस्रिती के शब्दों में "संबोध प्रकरण" नामक प्रनथ से श्रीर जिनवद्रस्रि के "संघपट्टक" में बहुत-सा उल्लेख मिलता है। उनमें से कुछ श्रंश यहां उद्धृत करते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि उस समय साधुश्रों की शिधिलता कितनी श्र-धिक वढ़ गई थी।

"प साधुश्रो सवारे सूर्य उगतांज खाय छे। वारस्वारे खाय छे। माल मलीदा अने मिएान उढ़ावे छे। शच्या, जोड़ा, वाहन, शस्त्र अने तांवा वगेरेना पात्रो पण साथे राखे छे। अन्तर फुलेल लगावे छे। तेल चोलावे छे। स्त्रीओनो अति प्रसंग राखे छे। शालामां के गृहस्थी ओना घरमां खाजां वगेरेनो पाक करावे छे। अमुक गाम मारुं, प्रमुक फुल मारुं, एम अधादा जमावे छे। प्रवचन ने यहाने विकथा निन्दा करे छे। मिला ने माटे गृहस्थ ने घरे निर्वंजतां उपाथय

समय भगवान महावीर और महातमा बुद्ध जैसी प्रवत् क्तियों का पादुर्भाव हुन्ना। उन्होंने यज्ञ यागादिक ! शोर से विरोध किया। धर्म के नाम पर होने वाले चारों को नेस्तनावृद कर दिया। धर्म तीर्थ व्यवस्था, चलता रहे इसके लिये साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका चतुर्विय श्रीसंघ की स्थापना की । दीर्घ काल तक उस का नेतृत्व समर्थ मुनियों द्वारा होता रहा, श्रीर संघ कार्य सुचारु क्रव सं चलता रहा। किन्तु धीरे-धीरे संब मत भिन्नता होने अगी, श्रीर उस मत भिन्नता ने अ का रूप पकड़ कर एकता की शृंखला को तोड़ डाला। से अवनति का श्री गरीश हुआ। जब साधुओं में आपह भिन्नता हो गई तत्र स्वच्छुन्दता के वातावरण का उन भा श्रसर हुए विना नहीं रहा। श्राखिरकार किसी पुरुष का दबाब नहीं रहने से स्वछन्दता युक्त स्व वढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते श्रीमान् हरिभद्रस्रि के तो प्रकट हर से वाहर आगया। उस समय शिथिलता कितना दौर दौरा था, इसका वर्णन हम अपने शब्दों में न करते हुए श्रीमान् हरिभद्रस्ति के ही शब्दों में बताते हैं। श्वाचार्य हरिभद्रस्रिजी ने "संबोधप्रकरण" में बहुत जिला है उसके थोड़े से वाक्य यहां उद्धत किये जाते हैं।

"श्रा लोको चंत्य श्रमे मठ मां रहे छे। पूजा करवानी श्रारम्भ करे छे। फल फूल श्रमे सचित्त पाणी नो उपयोग करावे छे। जिन मन्दिर श्रमे शाला चणावे छे। पोतानी जात माटे देच द्रव्यनो उपयोग करेछे। तीर्थना पंद्या े पर भमृति पण नाखे छे, सुविहित साधुश्रोनी पासे पोताना

स्य श्रर्पण कर दिया। कियोद्धार में संलग्न होकर विकार <sup>#</sup>निकाल फेंका। उस समय विरोधी बलुने भी तेजी से वाथ किया. किन्त भन्त में विजय तो सत्य ही की होती ंपही हन्ना। विरोधियों के विरोध के कारण ये हैं— ি श्रमण वर्ग का शैथिल्य (२) चैत्यवाद का विकार (३) श्रहं-प की श्रृंसला। इन विरोधी वलों ने कई ज्योति धरों को हसाही बना दिये थे। कह्यों को अपने फंदे में फंसा याथा। श्रीरक इयों को पराजित कर दियाथा। किन्त मान लोकाशाह इन सब विरोधी वलों को धकेलते हुए ह्तास।फ करते गये। और जैन धर्मको फिर से देदीप्य-न बनाते गये। श्रमणवर्ग के शिथिलाचार का प्रयत्न वि-ध किया, तथा सत्य सिद्धांतों का प्रचार किया। धन्य है । धर्म प्राण लों काशाह को कि जिन ने धर्म के नाम पर ाने तन, मन, धन श्रोर स्वार्थ की वाजी लगा दी, श्रीर ।र्थवृत्ति घारण कर फिर से जैन धर्म का खितारा चमका षा। इस प्रकार शिथिलाचार को दूर फॅकने वाले श्रीमान् काशाह कितने वीर पुरुष थे. उनमें घीरता और गम्मीरता तनी थी, इस विषय में कुछ लिखना सूर्य को दीपक दिखा-के समान है। ऐतिहासिक हिं से एक श्रंप्रेज लेखिका मान शाह के विषय में लिखती है कि-

"About A. D. 1452× The Lonka Sect arose d was followed by the Sthanakwasi sect, dated nich coincide strikingly with the Lutheran and ritan movements in Europe.

[Heart of Jainism]

इस पर से स्पष्ट मालूम होता है कि श्रीमान् लोंका शाह इम पर बहुत उपकार किया। हमें ढोंग श्रीर घतिंग से गया। धर्म निवृत्ति में ही है, इस ्यात को बताकर याद्य मां मंगावी ले छे। कय-विकयना कार्यों मां भाग ले वे। वालकों ने चेलां करवा माटे वेचता ले छे। वैदुं करे हे। धागा करे छे। शासननी प्रमावना ने वहाने लगलां छे। प्रवचन संभलावीने गृहस्थो पासे थी पैसानी राखे छे। ते वधामां कोई नो समुदाय परस्पर मततो वधा श्रहमिंद्र छे। यथा छन्दे वर्ते छे।" श्रादि,

इस प्रकार बतला कर अन्त में वे भाचार्य ऐसा कि ''श्रा साधुश्रो नथी पण पेट भराश्रोनुं टोलुं छे।" हरिभद्रस्तरि के समय में ही जब स्वच्छन्दता एवं शि इतनी हद तक अपनी जड़ जमा चुकी थी तव श्रीमान शाह के समय तक यह कितनी वढ़ गई होगी, इसका मान पाठक स्वयं ही कर सकते हैं। श्रीमान् लॉकाशह भी इसी शिथिलाचार को हटाने के लिए क्रान्ति मचार्नी उनसे ऐसी भयंकर परिस्थिति नहीं देखी गई। उन्होंने धर्म के नाम पर पाखराड हो रहा है। श्रव्यवस्था, के ताराडच चृत्य, स्वार्थ और विलास का अमर्गों पर धिक अधिकार हो गया है। इसी के फल स्वरूप जैन का महत्व एक दम उतर गया। धर्म के नाम पर गरीव निर्दोप मजा पर अत्याचार हो रहा है। कुरूढ़ियें, वहम, श्रद्धा और सत्ताशाही श्रादि से जनता त्रासको प्राप्त हो चुकी शांति के उपासक श्रमण प्रचण्ड वन गरे। समाज सर्व के रत्तक होकर संघ की शक्तियों का भत्तण करने लगे। हालत, वह भी घर्म के नाम पर, भला इसे एक सत्य धर्म का उपासक केसे सहन कर सके ? श्रीमान् शाह भी स्वच्छन्दती के ताएडव को सहन नहीं कर सके। यही कारण है कि उन्हों ने स्वछन्दता को दूर करने के लिये अपना तन, मन, धन,

हव अपंश कर दिया। कियोद्धार में मंलग्न होकर विकार निकाल फेंका। उस समय विरोधी यलने भी तेजी से वाद किया, किन्तु अन्त में विजय तो सत्य ही की होती थही हुआ। विरोधियों के विरोध के कारण ये हैं-िश्रमण वर्ग का शैधिल्य (२) चैत्यवाद का विकार (३) श्रहं-भ की श्रृंखला। इन विरोधी वलों ने कई ज्योति धरों को तसाही बना दिये थे। कह्यों को अपने फंदे में फंसा द्या था। श्रीर कड्यों को पराजित कर दिया था। किन्तु मान् लोंकाशाह इन सय विरोधी यलों की धकेलते हुए हता साफ करते गये। और जैन धर्म को फिर से देदीप्य-ल बनाते गये। श्रमणवर्ग के शिधिलाचार का प्रयत वि-ख किया, तथा सत्य सिद्धांतों का प्रचार किया। धन्य है त धर्म प्राण लोंकाशाह को कि जिन ने धर्म के नाम पर यने तन, मन, धन श्रीर स्वार्थ की वाजी लगा दी, श्रीर धर्थवृत्ति धारण कर फिर से जैन धर्म का सितारा चमका या। इस प्रकार शिधिलाचार को दूर फेंकने वाले श्रीमान् काशाह कितने वीर पुरुष थे, उनमें घीरता और गम्मीरता हतनी थी, इस विषय में कुछ लिखना सूर्य को दीपक दिखा-के समान है। ऐतिहासिक दृष्टि से एक अंग्रेज लेखिका ीमान शाह के विषय में लिखती है कि-

"About A. D. 1452× The Lonka Sect arose and was followed by the Sthanakwasi sect, dated thich coincide strikingly with the Lutheran and

'aritan movements in Europa.

[Heart of Jainism]

इस पर से स्पष्ट मातूम होता है कि श्रीमान लॉका शाह हम पर यहुत उपकार किया। हमें दोंग श्रीर श्रतिंग से चाया। धर्म निवृत्ति में ही है, इस ्यात को बताकर याहा

श्राडम्बरों से पिएड छुड़्याया। इतनी क्रांति मना ही लोंकाशाह ने श्रपना मत या सम्प्रदाय स्थापित नहीं किन्तु सत्य सनातन जैन धर्म के सिद्धान्तों का ही किया। उन महानुभाव ने धर्म क्रांति में मूर्ति-पूजा की विरोध किया, साधु संस्था का शिष्टिय दूर किया, तथा कारवाद की शृंखला को तोड़ फेंकी। इतना करने पर एक संक्षचित वर्तुल में ही दंघे हुए नहीं रहे, किन्तु वि त्तेत्र में पदार्पण किया, और निर्भय होकर धर्म सुधार हि जिससे धर्म के नाज पर होने वाली हिंसा रुकी, अहिंसा धर्म का फिर से उद्योत हुआ। ऐसे ब्री धर्म को वृद्धिगत करने वाले वीर पुरुष का नाम लेकर हैं। सत्य का पुजारी हिपित नहीं होगा? आखिर सत्य तो हैं। ही रहता है। फलस्वरूप इन्हीं सिद्धान्तों को मानने लाकों की संख्या में हुए। धर्म को बाह्य रूप नहीं देकर न्तरिक रूप दिया गया। आडम्बर में धर्म नहीं रह स्थी वहां स्वार्थ की छाया भलकती है। जहां स्वार्थ घुसा के कि परोपकारी चुत्तियों के पर उखड़े। धर्भ प्राण लॉकाणी इन स्वार्थ पोपक सिद्धान्तों का प्रवल विरोध किया, है। भोले भाने जीवों को लगे भरमाने, "अरे भाई? मूर्तिए शास्त्रति है। सूत्रों में स्थान स्थान पर मूर्ति पूजा का वर्ष आता है। मूर्ति-पूजा से ही धर्म रह सकता है। हजारों व पहले की मूर्तियां है " आदि आदि कपोल कल्पित बार्ते क कर मोली जनता को ध्रम में डालने लगे। ग्रहा! कित अन्चेर? कहां महावीर के जमाने में ही मूर्ति पूजा का अभाव त्रीर कहां हजारों वर्ष ? हां, यज्ञादिकों की मूर्तियां एवं यह

(0) तन शास्त्रों में वर्णित पाये जाते हैं, ग्रीर प्राचीन मूर्तियां मिलती हैं। परन्तु कोई यह कहने का साहस करें कि ीं, जिन मन्दिर—तीर्थंकर मन्दिर—ग्रीर मूर्तियां भी थीं, यह उसकी केवल अनिश्वता है। वास्तव में मूर्ति-पूजा श्री गरोश पहले पहल चौद्ध मतानुयायियों ने ही किया, ह भी बुद्ध निर्वाण के बाद ही, उसमें भी प्रारम्भ में तो बुद्ध स्तृप, पात्र, धमेचक ग्रादि की पूजा की जाने लगी, तद-तर बुद्ध की मृतियां स्थापित होने लगी। और इन्हीं वौद्धों ी देखा देखी जैन घर्मानुयायियों ने भी कुशाण काल में जिन दिरों को बनाया, श्रीर पूजा प्रतिष्ठा करने लगे। जैन धर्म निवृत्ति प्रधान एवं आध्यात्मिक भावों का ही गेतक है, इस बात को भूलकर अपरी आडम्बर में ही धर्म र चिल्लाने वाले कितने शिथिल होगये थे, धर्म के नाम पर म्या २ पार्थंड रचे जाने लगे, इसका वर्णन हम श्री हरिभद्र सुरिजी के शब्दों में ही व्यक्त कर आये हैं। यही कारण है कि जिन धर्म के असली प्राण भाव को उसी समय से तिलांजली

िदी गई, श्रीर पतन का सर्वनो ज्यापी यना दिया गया, हमारे कहने का श्राश्य यह है कि जैनियों ने श्राडम्बर को महत्व हे कर लाभ नहीं उठाया, वरन् उल्टा श्रपना गंधा चैठे। हे कर लाभ नहीं उठाया, वरन् उल्टा श्रपना गंधा चैठे। श्रीमान लोंकाशाह ने इन्हीं शिधिलताश्रों को दूर कर फिर श्रीमान लोंकाशाह ने इन्हीं शिधिलताश्रों को दूर कर फिर श्रीमान लोंकाशाह ने इन्हीं शिधिलताश्रों को दूर कर फिर श्रीमान लोंकाशाह ने इन्हीं शिधिलताश्रों को दूर कर फिर श्रीमान लोंकाशाह ने इन्हीं शिधिलताश्रों को दूर कर फिर श्रीसा श्रीमान वर्षों को वत्ताया, श्रीर शाला स्वीत करने का उपदेश दिया। परन्तु खेद नुकूल जीवन ज्यतीत करने का उपदेश दिया। परन्तु खेद नुकूल जीवन ज्यतीत करने का उपदेश ही दयली बजाना) है कि फिर भी वही पुराना दर्श (श्रपनी ही दयली बजाना)

चल रहा है कितने ही व्यक्ति अपना अधिकार न समस् कर उल्टी वातों का फैलाय करते ही रहे, और वर्तमान में कर मी रहे हैं। इतना ही नहीं सत्य जैन समाज पर अघटित आनेप करने से बाज नहीं आते, और अपनी तृत् में में की श्राडम्बरों से पिएड हुइवाया। इतनी क्रांति मचा कर में लोंकाशाह ने अपना मत या सम्प्रदाय स्थापित नहीं किया किन्तु सत्य सनातन जैन धर्म के सिद्धान्तों का ही प्रचार किया। उन महानुभाष ने धर्म क्रांति में मूर्ति-पूजा का प्रवत तिरोध किया, साधु संस्था का शैथिल्य दूर किया, तथा श्रि कारवाद की शृंखला को तोड़ फेंकी। इतना करने पर भी एक संकुचित वर्तुल में ही धंघे हुए नहीं रहे. किन्तु विशात त्तेत्र में पदार्पण किया, ग्रीर निर्भय हो हर धर्म सुधार किया जिससे धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा रुकी, औ श्रहिंसा धर्म का फिर से उद्योत हुआ। ऐसे श्रहिंस धर्म को वृद्धिगत करने वाले वीर पुरुष का नाम लेकर की सत्य का पुजारी हिंगत नहीं होगा है आखिर सत्य तो सत ही रहता है। फलस्वरूप इन्हीं कियान्तों को मानने वाल लाखों की संख्या में दूर। धर्म को बाह्य रूप नहीं देकर अ न्तरिक रूप दिया गया। छ। डम्बर में धर्म नहीं रह सकत वहां स्वार्थ की छ।या भलकती है। जहां स्वार्थ घुसा ना कि परोपकारी बृत्तियों के पैर उखड़े। धर्भ प्राण लोकाशाह इन स्वार्थ पोपक सिद्धान्तों का प्रवल विरोध किया, श्री साय को सबके सामने रखा। उस सत्य को स्वीकार न कर हुए सिथ्यावादियों ने अपना प्रलाप तो चालू ही रक्सा, औ भोले भाने जीवों को लगे भरमाने, "अरे भाई मिति पुर शारवति है। सूत्रों में स्थान स्थान पर मूर्ति पूजा का वर्ष श्राता है। मृर्ति-पूजा से दी धर्म रह सकता है। इजारों व पदले की मृतियां दे " आदि आदि कवील कल्पित बातें क कर भोली जनता को अम में डालने लगे। ऋहा! कितन अन्घेर ? कहां महावीर के जमाने में ही मृति पूजा का अभाव श्रीर कहां हजारों वर्ष ? हां, यज्ञादिकों की मूर्तियां एवं यज्ञ यतन शास्त्रों में विणित पाये जाते हैं, श्रौर प्राचीन मूर्तियां भी मिलती हैं। परन्तु कोई यह कहने का साहस करे कि नहीं, जिन मन्दिर—तीर्थं कर मन्दिर—श्रौर मूर्तियां भी थीं, तो यह उसकी केवल अनिभक्ता है। वास्तव में मूर्ति-पूजा का श्री गणेश पहले पहल वौद्ध मतानुयायियों ने ही किया, वह भी वुद्ध निर्वाण के बाद ही, उसमें भी प्रारम्भ में तो बुद्ध के स्तूप, पात्र, धर्मचक श्रादि की पूजा की जाने लगी, तद-नतर बुद्ध की मूर्तियां स्थापित होने लगी। श्रौर एन्हीं वौद्धों की देखा देखी जैन धर्मानुयायियों ने भी कुशाण काल में जिन मंदिरों को बनाया, श्रौर पूजा प्रतिष्ठा करने लगे।

जैन धर्म निवृत्ति प्रधान एवं आध्यात्मिक भावों का ही घोतक है, इस बात को भूलकर ऊपरी आडम्बर में ही धर्म २ चिल्लाने वाले कितने शिथिल दोगये थे, घर्म के नाम पर फ्या २ पाखंड रचे जाने लगे, इसका वर्णन हम श्री हरिभद्र स्रिजी के शब्दों में ही ब्यक्त कर ब्राये हैं। यही कारण है कि जैन धर्म के असली प्राण भाव को उसी समय से तिलांजली देदी गई, श्रौर पतन का सर्वनो ब्यापी बना दिया गया. हमारे कहने का आशय यह है कि जैनियों ने आउम्पर को महत्व देकर लाभ नहीं उठाया. वरन् उल्टा ऋपना गंवा वैठे। थीमान लोंकाशाह ने इन्हीं शिथिलताओं को ट्रकर फिर से आडम्बर रहित श्रदिसा धर्म को बतलाया, श्रीर शास्त्रा-जुकूल जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। परन्तु खेद है कि फिर भी वहीं पुराना दर्ग ( श्रवनी ही दवली बजाना ) चल रहा है कितने ही व्यक्ति अपना अधिकार न समकः कर उल्टी वार्तों का फैलाय करते ही रहे, और वर्तमान में कर भी रहे हैं। रतना दी नहीं सत्य जैन समाज पर श्रघटित शाहेप करने से याज नहीं शाते, श्रीर अपनी तु तु में में की हा हू मचाते ही रहते हैं तथा जनता को घोखे में डालकर श्रिपना स्वार्थ सोघते हैं।

प्यारे न्यायिषय महाशयों इन प्रेमियों का ताएडव बढ़ने न पावे और वास्तविक सत्य क्या है इसको जनता मलें प्रकार से जानले, इसी उद्देश को सामने रखते हुए श्रीमान रतनलालंजी डोशी सेलाना निवासी ने यह पुस्तक 'लोंका-शाह मत संगर्थन' नामक श्रापंके सामने रक्खी है। इसमें

शाह मर्त संगर्धन नामक श्रापके सामने रक्खी है। इसमें इन कुर्युक्तियों का ही वास्तविक रीत्या जवाय दिया गया है, जो कि समाज में भ्रम फैलाने वाली एवं वाह्याडम्बर की महत्व देने वाली हैं। श्रम्त में शिथिलाचार पोपकों ने कैसी १

कपोल कृष्टियंत वार्ते लिखी हैं इसका दिग्दर्शन भी लेखक ने करायां है। इस पुस्तंक को लिखकर श्रीमान डोशीजी ने स्वधर्म रत्ता की हैं, श्रीर सत्यान्वेपी मुमुजुर्शों को सत्य घटेना वताकर धर्म प्राण लोकाशाह श्रीर समस्त स्थानक-

वासी समाज की सेवा की है। तथा सत्य सिद्धान्तों के प्रति अपनी अटल अदा व्यक्त कर मिथ्या प्रलाप को जड़ से उखा

ढ़ने की कोशिंश की है। एतद्धे आपको घन्यवाद। इस पुस्तक के लेखन का अभिनाय किसी के सिद्धान्तों पर श्रोकमण करना नहीं है, किन्तु मानव जीवन सत्यमय

यने श्रीर संत्यमार्ग की गवेपणा कर श्राराधना करे यही है। श्रुवः पांटकों से निवेदन है कि वे इस पुस्तक को शांव भाव से निष्पत्त यनकर श्रायोपान्त पढ़कर सत्य मार्ग का

भाव से निष्पन्न वेनंकर श्रायोपान्त पढ़कर सत्य मार्ग का श्रवंतम्बन करें तथा मिथ्या कुयुक्तियों से अपने को वचाते रहें। इत्यंतम् सुक्षेष्ठ किं बहुना ?

श्रजमेर

श्वावधानी पं॰ मुनिश्री रत्नचन्द्रजी महाराज का चरण किंकर मुनि पूनमंचन्द्रः

## विषय-सूचि

| , विष                              |                         | •          | पुष्ठ     |
|------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| प्रवेश चारित्र धर्म                | का स्वरूप               |            |           |
| e short                            | •••                     | ***        | ж,        |
| र् द्रौपदी                         | ***                     | ****       | १६        |
| 🔑 सूर्याभ देव                      |                         | *4*        | १२        |
| ३ ग्रानन्द श्रावक                  |                         |            | રૂપ્ટ     |
| ४ श्रंयद् संन्यासी                 |                         | •••        | 30        |
| ४ चारण मुनि                        | 6004                    | 4400       | देह       |
| ६ चमरेन्द्र                        | 0000                    |            | 80        |
| ७ तुंगिया के आवक                   | ****                    |            |           |
| Anna marres                        | ****                    | 4**        | SK        |
| ८ चत्य शब्दाय<br>१ आवश्यक नियुपि   | न श्रीर भरतेश्वर        | ***        | ४२        |
|                                    |                         | ***        | पूद       |
| १० महाकल्प का आ                    | ेन स्टब्स भी म          | ि प्रवृहें | ६६        |
| ११ फ्या शास्त्रा का उ              | प्रथान करना मा          | ****       | दृह       |
| १२ अवलम्बन                         | ~                       |            | 82        |
| १३ नामस्मरख और                     | मूर्त पूजा              |            | 99        |
| १४ भौगोलिक नक्तर                   | 1                       |            |           |
| १५ क्यापना-सत्य                    | •••                     |            | ઉદ        |
| १६ नामनिशेष वन्द                   | नीय क्यों ?             |            | <b>≖•</b> |
| १७ शक्कर के खिल                    | ीने "                   | • •••      | ==        |
| १७ शक्तर के खिल<br>१= पति का चित्र | •                       | •••        | , EX      |
| र्द्ध पात का ।चत्र                 | 9000                    |            | = =0      |
| १६ स्त्री चित्र भीर                | नी <del>कार्या</del> जा | 0000       | ¥¥        |
| २० हुएडी से मूर्ति                 | का साम्यता              | ***        | 18        |
| २१ नोट मूर्ति नहीं                 | 6                       | ÷.         |           |

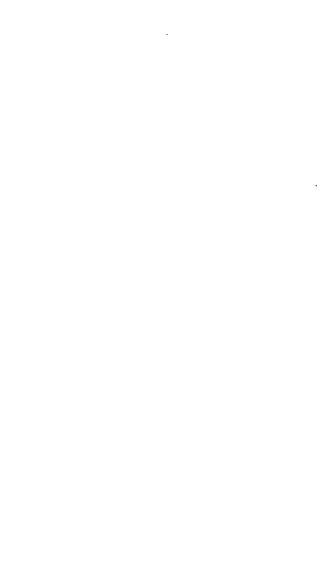

## री लोकाशाह मत-समर्थन



चरितधम्मे दुविहे परंणते तंजहा-श्रगार-चरित्तधम्मे चेव, श्रणगारचरित्तधम्मे चेव ॥ [स्थानांग सत्र]

श्रनन्त, श्रह्मय, केवलशांन, केवल दर्शन के घारक, विश्वोपकारी, त्रिलोकपूट्य, श्रमण भगवान श्री महावीर प्रमु ने भव्य जीवों के उद्धार के लिए एकान्त हितकारी मोस जैसे शाश्वन सुख को देने वाले ऐसे दो प्रकार के धर्म प्रति-पादन किये हैं। जिसमें प्रथम गृहस्थ [ भावक ] धर्म श्रीर हुसरा मुनि ( श्रणगार ) धर्म है।

गृहस्थ धर्म की ज्याख्या में सम्यक्त्य, हादशवत, न्यारह प्रतिमा, खादि का विस्तृत विचार आगमों में कई जगह मिलता है। प्रमाण के लिए देखिए—

(१) गृहस्थ धर्म की संज्ञित ब्यांच्या आवश्यक सूत्र में इस प्रकार वर्ताई है। पंचरहमणुब्दयाणं, निराहं गुणब्दयाणं। चडरहं सिक्खादयाणं, वारसिवहस्स॥ (२) आवक जीवन और उसमें दैनिक-प्रासंगिक कर्तव्य का वर्णन—

स्त्रहतांग धु० २ घ्र० २ स्त्र ७६—

से बहाणामए सम्लोनासमा मवन्ति अभिगयजीवाजीना उवलद्वपुराणपावा, आसवसंवरवेयणा, श्विज्वरा, किरियाहि गरण्यन्थमोक्तकुपत्ता, त्रमहेज्जदेवासुरनागमुवन्त्रवस्त देवगरोहि क्खमकिन्नरकिपुरिसगरुलगंघव्यमहोरगाहएहि निग्गंघात्रो पावयसात्रो, अणहक्कमस्तिज्ञा, इस्तेव निर्म्य पावयसे सिस्संकिया निक्कंखिया, निव्वितिगिच्छा, ऋदश गहियहा, पुच्छियहा, विश्विच्छियहा, श्रमिगयहा,श्रिष्टि र्मिजपेनासुरागरता । श्रयमाउसो ! निग्गंधे पानपसे श्रवं परमट्ट सेसे श्रणह, ऊतियफिलहा अवंग्रयदुवारा, अविव चंतेडरपरघरपवेसा, चाडद्महमुद्दिहपुरिणमासिखीसु पहि पुत्रं वोसंह सम्मं घणुपालेमाणा सम्मो णिग्गंघे फासु-एस चिन्नेषं श्रमण्पाण्याद्ममार्मेणं, भरवपदिग्गहकंबलपाय पुन्टण्णं, श्रीमहमेसन्त्रेणं, पीटफलगसेन्जासंघारएणं, पहिलामेमाणा बहुहिं सीलवयगुणवेरमण्यन्वस्वाण्योस होबबासैर्णं ऋहाविस्माहिएहि तबोक्स्मेहि, ऋषाणं भाव-माणा विहरंति ॥७६॥

प्रथम तो मूर्ति-पूजक गृहस्थ लोगों का यह कथन इनके माननीय धर्म गुरुशों के यहकाने का ही परिणाम है, क्यों के इनके गुरुवयों ने सूत्र स्वाध्याय के विषय में श्रावकों को श्रयोग्य उहरा कर इनका श्रधिकार ही छीन जिया है। जिस से कि ये लोग खुद शागम से श्रनभित्र ही रहते हैं, श्रीर गुरुशों से खनी हुई अपनी श्रयोग्यता के कारण सूत्र पठन की श्रोर इनकी रुचि भी नहीं बढ़ती, यदि किसी जिज्ञास के मन में श्रागम बांचन की भावना जागृत हो तो भी गुरुशों की वताई हुई श्रयोग्यता श्रीर महाणा के भयसे वे श्रागम धांचन से बंचित ही रहते हैं, उन्हें यह भय रहता है कि कहीं थोड़ा सा भी श्रागम पठन कर लिया तो व्यर्थ में महाणा का वोक्ता उठाना पड़ेगा। ऐसी स्थित में वे लोग 'बाबा धाप्य प्रमाणं' पर ही विश्वास नहीं करें तो करें भी क्या?

इस प्रकार गृहस्थ वर्ग को अन्धकार में रस्कर पूज्य वर्ग स्वेच्छानुसार प्रवृत्ति करे इसका मुख्य कारण यही हो सकता है कि यदि श्रावक वर्ग को स्व पठन का श्रधिकार दिया गया, तो फिर सत्याधीं, तत्व गवेपी श्रभिनिवेप-मिश्या व-रहित हृदय वाले, मुमुलुश्रों की श्रद्धा हमारी प्रचलित हिंत सुवा पद्धित को छोड़ कर शुद्ध मार्ग में लगजायगीं, तससे हमारी मान्यता, पूजा, स्वार्थ, एवं इन्द्रिय पोपण में हिंदी सकत लगेगा। देखिये इन्हीं के विजयानन्द स्वरि सकत श्रद्धान-तिमर-भासकर" की प्रस्तावना ए० २७ पं० ३ में एवं हों कि—

'जय धर्माध्यज्ञों का श्रधिक यस होजाता है तब वे ऐसा रोयस्त करते हैं कि—कोई अन्य जन विद्या पढ़े नहीं

कर श्रमण धर्म के लिये विधि विधान वतलाने वाले प्रने शास्त्र हैं, जैसे श्राचाराङ्ग स्वकृताङ्ग, ठाणाङ्ग, समवाया विवाहप्रज्ञति, दरावैकालिक, उत्तराध्ययन ब्रादिः इन सूत्रों त्यागी वर्ग के लिये इसन, चलन, गमनागमन, शयन, निर गमन, प्रतिलेखन, प्रमार्जन, त्रालाप-संलाप, ज्ञान, दर्शन च।रित्र, तप, श्राराधन, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, प्रति क्रमण, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, त्रादि स्रनेक स्रावश्य श्रत्यावश्यक, श्रल्पावश्यक कार्यों की विधि का विधान करने में आया है, यहां तक कि राजि को निदा लेते यदि करवर फिराना हो तो किस प्रकार फिराना, मल मूत्रादि किस प्रकार परिष्ठापन करना, कभी सुई, कॅची, चाकू या चने की ब्राव रयकता हो तो कैसे याचना, फिर लौटाते समय किस प्रकार लौटाना, अन्य मार्ग न होने पर कभी एकाध बार नदी पार करने का काम पड़े तो किस प्रकार करना, आदि विधिगा का विस्तृत विवेचन किया गया है। छेद सूत्रों में दगड वि धान किया गया है कि उसमें कितने ही ऐसे कार्यों का दएउ वताया गया है कि जिनका मुनि जीवन में प्रायः प्रसं मी उपस्थित नहीं होता।

इटने कथन से हमारे कहने का यह आशय है कि पर मोपकारी तीथंकर महाराज ने जो आगार और अलगार धर्म बताया है, उसमें "मूर्ति-पूजा" के लिए कहीं भी स्थान नहीं है, न मूर्ति-पूजा धर्म का अंग ही है।

हमारे कितने ही मूर्ति-पूजक वन्धु यों कहा करते हैं कि "मूर्ति-पूजा स्त्रों में सैकड़ों जगह प्रतिपादन की गई है" किन्तु उनका यह कथन एकान्त मिथ्या है।

प्रथम तो मूर्ति-पूजक गृहस्थ लोगों का यह कथन इनवें माननीय धर्म गुरुशों के वहकाने का ही परिणाम है, क्यों के इनके गुरुवयों ने सूत्र स्वाध्याय के विषय में श्रावकों को अयोग्य ठहरा कर इनका अधिकार ही छीन लिया है। जिस से कि ये लोग खुद श्रागम से श्रानभिश्च ही रहते हैं, श्रोर गुरुशों से सुनी हुई श्रपनी अयोग्यता के कारण सूत्र पठन की श्रोर इनकी रुचि भी नहीं वढ़ती, यदि किसी जिद्यास के मन में श्रागम वांचन की भावना जागृत हो तो भी गुरुशों की वताई हुई अयोग्यता श्रोर महापाप के भयसे ने श्रागम धांचन से वंचित ही रहते हैं, उन्हें यह भय रहता है कि कहीं थोड़ा सा भी श्रागम पठन कर लिया तो व्यर्थ में महापाप का वोभा उठाना पढ़ेगा। ऐसी स्थित में वे लोग 'वावा धाव्यं प्रमाणं' पर ही विश्वास नहीं करें तो करें भी क्या?

इस प्रकार गृहस्थ वर्ग को अन्धकार में रसकर पूज्य वर्ग स्वेज्ञ्चानुसार प्रवृत्ति करे इसका मुख्य कारण यही हो सकता है कि यदि आवक वर्ग को सूज पठन का अधिकार दिया गया, तो फिर सत्यार्थी, तत्व गवेपी अभिनिवेष-मिष्णा त्व-रहित हृश्य वाले, मुमुलुओं की अज्ञा हमारी प्रचलित सूर्ति-पूजा पद्धति को छोड़कर शुद्ध मार्ग में लगजायगी, जिससे हमारी मान्यता, पूजा, स्वार्थ, एवं इन्द्रिय पोषण में भारी धका लगेगा। देखिये इन्हीं के विजयानन्द सूर्रि सकृत ''अज्ञान-तिमिर-भासकर'' की प्रस्तावना ए० २७ पं० ३ में लिखते हें कि—

'जय धर्माध्यक्षों का श्रधिक वल होजाता है तब वे ऐसा पन्दोवस्त करते हैं कि—कोई अन्य जन विद्या पढ़े नहीं जेकर पढे तो उसको रहस्य वताते नहीं, मनमें यह समक्ष हैं कि अपढ़ रहेंगे तो हमको फायदा है, नहीं तो हमा छिद्र काढ़ेंगे, ऐसे जानके सर्व विद्या गुप्त रखने की तजवी करते हैं, इसी तजवीज ने हिंदुस्तानियों का स्वतंत्र पणा नर करा और सच्चे धर्म की वासना नहीं लगने दी, और नये मतों के अम जाल में गेरा और अच्छे धर्म वालों को नास्तिक कहवाया।

यद्यपि श्रात्मारामजी का यह श्राक्षेप वेदानुयायियों पर है किन्तु वे स्वयं श्रपने शब्दों का कितने श्रंशों में पालन करते थे, इसका निर्णय इन्हीं के वनाये 'हिंदी सम्यक्ष श्रव्योद्धार' चतुर्थ वृत्ति के 'श्रावक सूत्र न पढ़े' शीर्षक प्रक रण से हो सकता है, इस प्रकरण में श्राप एकान्त निर्पे। करते हैं। कुछ भी हो पर स्वामीजी का कारण तो सत्य ध सो श्रद्धान तिमिर भास्कर में वता ही दिया, उन्हीं के श्रद्ध से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रपने स्वार्थ पर कुठाराधार होने के कारण ही श्रावकों को सूत्र पठन में श्रनधिकार्र वे।पित किया गया है।

१-श्रावक स्त्र पढ़ सकता है या नहीं ? यह विषय प्र स्वतंत्र निरन्य की श्रावश्यकता रखता है। यहां विषयान्त्र के भय से उपेत्रा की जाती है।

इतना दोते हुए भी जो इने गिने पढ़े लिखे आगम वांचक दयित हूँ वे अपने गुरुओं के कथन को असत्य मानते हुए भी उनके प्रभाव में आकर तथा दुरायह के कारण पक्तहों हुई



जेकर पढे तो उसको रहस्य वताते नहीं, मनमें यह समभ हैं कि श्रपढ़ रहेंगे तो हमको फायदा है, नहीं तो हम छिद्र काढ़ेंगे, ऐसे जानके सर्च विद्या गुप्त रखने की तजबी करते हैं, इसी तजवीज ने हिंदुस्तानियों का स्वतंत्र पणान करा श्रीर सच्चे धर्म की वासना नहीं लगने दी, श्रीर नये मतों के भ्रम जाल में गेरा श्रीर श्रच्छे धर्म वालों को नास्ति कहवाया।

यद्यपि श्रात्मारामजी का यह श्राक्तेप वेदानुयायियों पर है किन्तु वे स्वयं श्रपने शब्दों का कितने श्रंशों में पाल करते थे, इसका निर्णय इन्हीं के वनाये 'हिंदी सम्यक्त शक्योद्धार' चतुर्थ वृत्ति के 'श्रावक सूत्र न पढ़ें' शिर्षक प्रक रण से हो सकता है, इस प्रकरण में श्राप एकान्त निषेक्ष करते हैं। कुछ भी हो पर स्वामीजी का कारण तो सत्य श्र सो श्रद्धान तिमिर भास्कर में वता ही दिया, उन्हीं के शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रपने स्वार्थ पर कुठारावात होने के कारण ही श्रावकों को सूत्र पटन में वापित किया गया है।

१-आवक स्त्र पढ़ सकता है या नहीं ? यह विषय एक स्वतंत्र निरम्य की आवश्यकता रखता है। यहां विषयान्ता के भय से उपेता की जाती है।

इतना होते हुए भी जो इने गिने पढ़े लिखे श्रागम वांचक व्यक्ति हैं वे श्रपने गुरुशों के कथन को श्रसत्य मानते हुए भी उनके प्रभाव में श्राकर तथा दुराशह के कारण पक्तड़ी हुई

हिंद को छोड़ते नहीं हैं। पंडित चेचरदासजी जैसे तो विरले ही होंगे जो इस विषय में गुरुओं की परवाह नहीं करते हुए स्त्रों का अध्ययन मनन करके मू०पू० विषयक सत्यहकीकत अकट कर अहान निद्रा में सोई हुई जनता के समन सिद्ध

''मुर्ति-पुना थागम विरुद्ध है। इसके लिये वीर्थकरों ने सूत्रों में कोई विधान नहीं किया। यह कल्वित पद्धति हैं"। है देखो—'जैन साहित्यमां विकार यवा थी धयेली हानि'

इस सत्य कथन का दएड भी पंहितजी की भोगना पड़ा पूर्ति-पूजक समाज ने आपका वहिष्कार कर दिया, शाब्दिक ाण वर्षा की कड़ी लग गई, सद्भाग्य से पंडितजी के मूल्य ान शरीर पर आक्रमण नहीं हुआ, इसिलिए यदि कीई सत्य चार रखते भी हैं तो सामाजिक भय से सत्य समझते हुए भी प्रकट करते उसते हैं।

इत्यादि पर से यह स्पष्ट् होगया कि—हमारे ये भोले भाई गुरुओं के पढ़ाये हुए तीते हैं, इसलिए शास्त्रज्ञान से गयः अनभित्त इन वन्धुओं को कुछ भी नहीं कहकर इनके ियाँ की दलीलों को ही कसौटी पर कसकर विचार करेंगे ससे पाउकों को यह मालूम हो जाय कि-रनकी युक्ति र प्रमाणों में कितना सत्य रहा हुमा है। पाउकों की जिता के लिए हम इनकी दलीलों का पश्नोत्तर क्रम में

## १-द्रौपदी

प्रश्न-दौपदी ने जिन प्रतिमा की पूजा की है जिस कथन 'ज्ञाता घर्म कथांग' में है और वह आविका भी उसके 'एमोत्थुएं' पाठ से मालूम होता है, इससे मूर्ति करना सिद्ध होता है. फिर आप क्यों नहीं मानते ?

उत्तर-द्रौपदी के चरित्र का शरण लेकर मूर्ति-पूजा कि करना, वस्तु स्थिति की अनभिश्वता, और आगम प्रमाण निर्वलता जाहिर करना है। यहां असलियत को स्पष्ट कर के पूर्व पाठकों की सरलता के लिए 'जिन' शब्द का श्र और उसकी व्याख्या करदेना उचित समभता हूं।

जिन शब्द के मृतिं पूजक आचार्यः श्री हेमचन्द्रजी निम्न चार अर्थ किये हैं।—

?. तीर्थंकर २. सामान्य केवली ३. कंदर्व कामदेव ८. नारायमा हरि । (हेमीनाम माला)

(१) तीर्थद्धर वाह्य और अभ्यंतर शतुश्रों को जीतने वाहें श्रनन्त द्यान, श्रनन्त दर्शन, श्रनन्त चारित्र, श्रनन्त वह दे घारक, देवेन्द्र नरेन्द्रादि के पूजनीय, ३४ श्रातिशय ३४ वार्ष श्रातिशय के घारक, विश्व वंद्य, साधु श्रादि चार तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थद्धर प्रथम 'जिन' हैं।

(२) सामान्य केवली-याह्या-भ्यन्तर शत्रुश्रों से रहित, अनन्त ज्ञानादि चतुष्ठय के धारक, कृतकृत्य केवली महाराज द्वितीय 'जिन' हैं।

ये दोनों प्रकार के 'जिन" भाव 'जिन' हैं। इनके शरण में गया हुआ प्राणी संसार सागर को पार कर मोत्त के पूर्ण उख का भोक्षा वन कर जन्म मरण से मुक्त होता है।

कंदर्भ (कामदेव)-यह तीसरा दिग्विजयी 'जिन'हैं, जिसमें देव, दानव, इन्द्र, नरेन्द्र, व मनुष्य, पशु, पन्नी, सभी को अपने आधीन में रखने की शक्ति है।

इस देव के प्रभाव से बढ़े २ राजा महाराजाओं के बापस में युद्ध हुए हैं। रावण, पद्मोत्तर, कीचक, मदन रथ, आदि पहान चुपतिओं के राज्यों का नाश कर उन्हें नर्क गामी वनाया है। बढ़े २ ऋषि मुनियों के वर्षों के तप संयम को इस कामदेव ने इशारे मात्र से नप्र कर उन्मार्ग गामी वना डाला है। नन्दीसेण जैसे महात्मा की इस जिन देव ने अपने एक ही भाषाटे में धराशायी कर अवना पूर्ण आधिपत्य जमा दिया, इती विश्वदेव की वेरणा से ही तो एक तपस्वी साधु विशाल नगरी के नाश का कारण बना। इस देव की लीला ही अवर्णनीय है। यह बढ़े २ उच्च कुल की कोमलांगियों के ल गौरव का नाश करते शरमाता नहीं, अनेक महा स्रति-ों को इस जिन देव की रूपा से बेरित हुए नरिपशाचों द्वारा गद्भर कष्ट सहन कर दर दर मारी मारी फिरना पड़ा। ाज का अपमान लहन कर अनेक प्रकार की यातनाएँ

सहन करना पड़ी। वह र उच्च खानदानी युवकों को वेश्या गामी, परदार-व्यसनी, वना कर घर र भीख मांगते इसी ने तो बनाये हैं। ग्राज भारत की श्रधो गति, बल, वैभव, उच्च संस्कृति का नाश यह सभी इसी जिन-देव के कृपा कटाई का फल है।

पुराणों की इन्द्र, चन्द्र, नरेन्द्र, महेश, गीतमऋषि ग्रादि की कलंक कथापें भी इसी देव की कृपा का परिणाम

वर्तमान समय में भी पुनर्विवाह की प्रथा ग्रनेक हिन्दु हों का मुसलमान, ईसाई, ग्रादि वन जाना कन्या-विकय, वृद्ध विवाह, भ्रूण-हत्या, ग्रादि का होना इत्यादि जितनी भी गुण गाथाएं इस विश्वदेव की गाई जाय उतनी थोड़ी है। इस तरह यह कामदेव भी तृतीय श्रेणी का 'जिन' है।

(४) नारायण (वासुदेव)-तीन खएड के विजेता अपने वाहुवल से अनेक युद्धों में अनेक महारथियों को परा

जित कर सम्पूर्ण तीन खरड में निष्कंटक राज्य करने वाले ऐसे वासुदेव भी चौथी श्रेणि के 'जिन' है '।

यह तीसरी श्रीर चौथी श्रेणि के जिन इच्य जिन हैं इनसे संसार के प्राणियों का उद्धार नहीं हो सकता। तृतीर श्रेणि का जिन तो तीनों लोक विगाइता है, श्रीर जितन प्रभाव श्रन्य तीन जिन देवों का नहीं उतना इस कामदेव जिल्का है, इसके श्राध्य में जितने प्राणी हैं उतने श्रन्य तीन जिन के नहीं।

नोट--' बुद्ध को भी जिन कहा गया है। सूत्रों में श्रवः धिज्ञानी, मनपर्ययज्ञानी को भी जिन कहे हिं।

जार्त्रों को छोड़कर निदान के प्रभाव से पाएडु पुत्र के गते वर माला डालकर पांच पति की पत्नि वनी स्रादि।

इस कथानक पर से यह घटित होता है कि द्रीपदी ने जिस जिन प्रतिमा की पूजा की थी वह जिन प्रतिमा, पाउड़ी के पूर्व परिचित उस तीसरी श्रेणि के जिन (कामदेव) की है मूर्ति होनी चाहिये। निम्नोक्ष हेतु इसको सिद्ध करते हैं-

(अ) जिन प्रतिमा पूजा के समय द्रौपदी जैन धर्मिल (श्राविका) नहीं थी, श्रोर निदान पूर्ति के पूर्व वह श्राविका भी नहीं हो सकती है, न सम्यक्त्व ही पा सकती है, क्योंकि निदान प्रभाव ही ऐसा है। यदि द्रौपदी के निदान को 😁 रस का कहा जाय तो मन्दरस वाला निदान भी पूरा हुए विना श्रपना प्रभाव नहीं हठा सकता, श्रीर द्रीपदी की निद्रान पूर्ति होती है पाणित्रहण के परचात्, स्रतप्य पाणित्रहण के पूर्व द्रौपदी में सम्यक्त्य का होना एकदम श्रसम्भव । १९१ दोता है। खास खुत्र में भी स्थयम्बर मएडप में ब्राते द्रौपदी पर निदान का श्रसर वताने वाला मूल पाठ स्पष्ट हरी से मिलता है, देखिये—

''पुत्र्वकय णियाणेणं चोंड्डजमाणी"

जय मृति पूजा के पश्चात् भी द्रौपदी के लिए स्त्रकार 'पूर्व' रुत निदान से मेरित हुई' लिखते हैं तो पहले पूजा के समय उस परसे निदानके प्रभावसे हटकर सम्यक्त्व को कैसे प्राप्त हैं। गई ?विस पाटक इस पर जरा मनन करें कि जब सम्यक्त जिसमें नहीं है तो वह तीर्थद्भर को श्राराध्य देव कैसे मान सकता है ? अतएव यह स्पष्ट हुआ कि द्रीपदी की प्रतिम पूजा तीर्थद्भर मृति की पूजा नहीं हो सकती।

निदान ग्रस्त के संस्कार ही ऐसे वन जाते हैं कि जिन नाव से जब तक इच्छाओं की पृति नहीं हो जाय तब त इ उसी विचार श्रीर उधेड़ बुन में लगा रहता है। यहां द्रीपर्द हदय में निदान प्रभाव से विलासिता की पूरी आकांच ो, श्रखएड भोग प्राप्त करना ही जिसका मुख्य लह्य था, त इसी ध्येय को लक्ष्य कर द्वीपदी ने अपनी यह इच्छा करने को ऐसे ही देव की मूर्ति की पूजा की। उसे उस

य वस केवल इसी की आवश्यकता थी। यदि द्रौपदी उस समय थाविका ही होती, तो वह पांच क्यों वस्ती ? श्रगर पांच पति से पाणित्रहण फरने में पर निदान प्रभाव कहा तो पूजा के समय जो कि स्वयं ह लिए प्रस्थान करते समय की थी, निदान प्रभाव कहां गया ? इस पर से यह सत्य निकल श्राता है कि दौपदी ते पूजी हुई मूर्ति तीर्धद्धर की नहीं होकर कामदेव ही की ो। सीभाग्य एवं भोग जीवन की सामग्री की पूर्णता एवं बुरता ऐसे ही देव से चाही जाती है।

(आ) विवाह के समय द्वपद राजा ने मुख, मांल का आ-ार बनवाया था, यह द्रीपदी के परिवार को ही अजैन होना ता रहा है। इस पर से भी द्रौपदी के श्राविका नहीं होने

(इ) द्रौपदी के विवाद परवात् उसका पांच पति हप रान पूर्ण होकर सम्यक्तव की वाधा भी दूर हो जाती है, ट विवाह बाद के वर्णन से ही द्रीपदी का आविका होना ा जाता है, लग्न परचात् के जीवन में ही नत नियम,

तपरचर्या का कथन है। संयमाराघन का नी इतिहास ता है, किन्तु लग्न के बाद से लेकर संयमाराघन श्रीर श्र श्रमशन के सारे जीवन विस्तार में कहीं भी मूर्ति-पूज उल्लेख कोज करने पर भी नहीं मिलता है। यदि मूर्ति धार्मिक करणी में मानी गई होती तो उसका वर्णन भी मिक करणी के साथ श्रवश्य मिलता। इस पर सेभी घा इत्यों में मूर्ति-पूजा की उपादेयता सिद्ध नहीं हो सकती

इसके सिवाय द्रौपदी के प्रतिमापूजा के प्रकरण में हैं तथुंगें और स्थाभदेव की साली के पाठ होने का भी के जाता है किन्तु यह पाठ मूल का होना सिद्ध नहीं हो सक कारण प्राचीन हस्त लिखित प्रतियों में उपरोक्त नमें श्रीद पाठ का नहीं होना है. और आचार्य अभयदेव सूरि भी इस बात को स्वीकार कर वृत्ति में स्पष्ट कर दिया है. वार्य अभयदेवजी का समय बारहवीं श्र० का है जब से शि और १७वीं शताब्दी तक की प्रतियों में प्राय:—

"जिए पडिमार्ग श्रच्चरां करेई" इतना ही पाट मिलता है। स्वयं इस लेखक ने मीदि में शीमान लाला मन्नूलालजी श्रयचाल के पास बहुत प्राद् श्रीर जीएं श्रवस्था में शता धर्म कथा की एक प्रति देर उसमें भी केवल उक्त पाट ही है। इसी प्रकार किशनगढ़ नी एक प्रति उक्त प्रकार के ही पाठ को पुष्ट करने वाली है दिकाकार श्री श्रभयदेवजी भी मूल पाट में केवल उक्त वार्ष को स्थान देकर वाकी के पाट को वाचनान्तर में होना वती

'जिएपडिमाएं श्रद्यणं करेड्ति-एकस्यां वाचनाया मेतावदेव दृश्यते, वाचनास्तरेतु"

इस प्रकार मूल पांठ को इतना ही स्वीकार कर वाचना-हतर में अधिक पाठ होना माना है। इससे अतुमान होता है कि-द्रौपदी के अधिकार में समोत्युएं आदि अधिक पाड इस जिन प्रतिमा को तीर्थक्षर प्रतिमा सिद्ध करने के अभि-गय से किसी शंकाशील प्रति लेखक ने बड़ा दिया हो, और ह पाठ सर्व मान्य नहीं है यह स्पष्ट है।

इतने विवेचन पर से यह अञ्जी तरह सिख होगया कि क्लिय मसंग पर निदान के प्रभाव से मिथ्यात्व वाली द्रौपदी से पूजी हुई जिन प्रतिमा तीर्धहर की मूर्ति नहीं हो सकती ऐसे मकरण पर से मूर्ति-पूजा की धार्मिक व उपादेय सम-क्र भना अनुवित है। स्वयं टीका कार भी द्रौपदी के इस पूजा

'नच चरितानुवादवचनानि विधि निषेध साधकानि भवंति'

पेली अवस्था में कथानक की ज़ोट लेकर विधिमार्ग में वृत्त होने वाले और व्यर्थ के आरंभ समारंभ कर आत्मा ो श्रमर्थ दएड में डालने वाले वन्धु वास्तव में दया के पात्र



## ?—''सूर्याभ देव''।

परन-स्याभदेव ने जिन प्रतिमा की पूजा की पर राजप्रश्नीय सूत्र में लिखा है, इससे मृति-पूजा करना वि होता है, फिर आप क्यों नहीं मानते ?

उत्तर-सूर्याभदेव के चरित्र की श्रोटलेकर मूर्ति-पूर्व में धर्म बताना मिथ्या है।

स्योभ की मृतिं पूजा से तीर्थं कर की मृतिं पूजा करने ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता. क्यों कि—

तत्काल के उत्पन्न हुए स्याभिदेव ने अपने सामानिक देव के कहने से परंपरा से चले आते हुए जीताचार का पाल किया है। और जिन मिता के साथ २ नाग, भूत मितम जो कि-उससे हल्की जाति के देवों की है उनकी और अन्य जड़ पदार्थ-हार, शासा, तोरण, वावड़ी नागदन्ता आदि की पूजा की है, स्याम को उस समय जीताचार के अनुसार संसे भी काम करने थे जा उससे पहले वहां उत्पन्न होने वाल सभी देवों ने किये थे उसका यह कार्य घम बुद्धि से नहीं था।

दूसरा-श्योम की पूजी हुई प्रतिमा तीर्थंकर प्रतिमा ही इसमें कोई प्रमाण नहीं, कारण वहां वताई हुई प्रतिमाएं ास्वत है, जिसकी आदि और अन्त नहीं, और तीर्थंकर ॥स्वत नहीं हो सकते (यद्यपि तीर्थंकरत्व शास्त्रत है किंत ामुक तीर्थद्वर शास्वत है यह नहीं है। सकता । क्योंकि-। जनमें हैं इसलिये उनकी आदि और अन्त है, देवलोक में ।ताई हुई ऋषभ, वर्द्धमान, चन्द्रानन, वारिसेन इन चार गम वाली मूर्तिएं शास्वत दोने से तीर्थंद्वरों की नहीं दो नकती। यह तो देवताश्रों की परम्परा से चली श्राती हुई हल, गौत्र, या ऐसे ही किसी देव विशेष की मूर्ति है। सकती है, क्योंकि-जहां प्रतिमायों का नाम है वहां पृथक २ देव-ज़ोक में होते हुए भी सभी जगह उक्त चारों नाम वाली ही मृर्तिएं यताई गई है। यदि ये मृर्तिएं तीर्थद्वरों की होती तो दन चार नामों के सिवाय श्रन्य नाम वाली और श्रशास्वती भी होनी चाहिये थी, हां. यदि तीर्थक्कर केवल चार ही है।ते तय तो वे मूर्तिएं तीर्थंकर की कभी मानी भी जा सकती, किंतु तीर्धकर की संख्या हरएक काल-चक्र के दोनों विभागों में चौबीस से कम नहीं होती, श्रतएव देवलोक की मृतिएं तीर्थंकरों की द्वेाना सिद्ध नहीं द्वेा सकती।

सूर्याभ के इस कृत्य को धार्मिक कृत्य कहने वालों को निम्त रातों पर ध्यान देना चाहिये--

(श्र) जिन प्रतिमा के साथ द्वार, तोरण, ध्वजा, पुष्क-रणी श्रादि को पूज कर सूर्याम ने किस धर्म की श्राराधना की ? (त्रा) स्पांभ के पूर्व भवमें प्रदेशी राजा का जीव किया, दिसक श्रीर नक गित की श्रीर लेजाने वाले कर्म वाला था, यिद ये ही कृत्य चालू रहते तो श्रवश्य उसे कीय यातनाएं सहन करनी पड़ती। किन्तु जीवन के विभाग में श्रीमान् केशीकुमार श्रमण के उपदेश से धर्माराधन, तपश्चर्या, परिपहसहन, श्रन्तिम संविध्या होरा संचित पाप पुंज का नाश कर पुण्य प्रवल भंडार हस्तगत किया, क्या इस पाप पुंज संहाि पुण्य उद्य करने वाली करणी में कहीं मूर्ति पूजा का भी निशान है?

(इ) स्पांभ ने उत्पन्न होकर मूर्ति-पूजा की, उसके की कभी नियमित रूप से उसने पूजा की है क्या? क्यां घार्मिक कृत्य तो सदैव किये जाने चाहिये, जैसे विवास मित कृत्य करते सदैव किये जाने चाहिये, जैसे विवास मित कृत्य करते थे इसका वर्णन स्वामें पाया जाता है। कि तरह यदि मूर्ति-पूजा को भी घार्मिक किया में स्थान के विवास में उल्लेख अवश्य मिलता। इसी प्रकार मूर्ति पूज्य पित में उल्लेख अवश्य मिलता। इसी प्रकार मूर्ति पूज्य पित मित करणी होती तो स्थाभ सदैव इस किया करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कुल रिवाज अथवा कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कि विवास करता, खास २ प्रसंग पर तो कि विवास करता, खास २ प्रसंग स्वास करता, खास २ प्रसंग

(ई) सूर्याम का दढ़ प्रतिश्च कुमार रूप थ्रन्तिम भव उसमें चारित्र धर्म की श्वाराधना कर मुक्ति प्राप्त करने द वर्णन दें, उसमें भी कहीं मृति-पूजा का कथन है क्या? ł

। जय हमारे मूर्ति-पूजक येधु इन वातों पर विचार करेंगे ां उन्हें भी विश्वास होगा कि-मूर्ति पूजा को धर्म कहना

स्यान की यह करणी जीताचार की थी, धर्माचार श्रात्मोत्थान) की नहीं। वर्तमान में भी राजा महाराजा जया दशमी को कुलदेवी, तलवार, वन्द्रक, तोप, घड़ियाल कारे, निशान, हाथी, घोड़ा आदि की पूजा करते हैं, यह भी कृत्य परंपरा से चले आते हुए रिवाज में ही सम्मिलित सम्यक्त्वी भावक भी दीवावली पर वही, दवात, कलम, न, खुपारी के बनाये हुए गयोश, कल्पित लद्मी आदि की ज़ा करते हैं, ये सभी कार्य सांसारिक पद्धति के अनुसार हसमें धर्म का कोई सम्यन्ध नहीं है। न कोई सम्यक्त्वी ती कियाओं में धर्म मानते ही हैं। इस प्रकार के लौकिक मार्गि पूर्व समय में बड़े २ धावकों ने भी किये हैं। उनमें भर-ाध्यर, अरहक्षक आवक आदि के चरित्र ध्यान देने योग्य हैं त्रसे सांसारिक इत्यां की धर्म कहना, या इनकी ओट लेकर मेरर्थक पाप वर्द्धक किया में घर्म होने का प्रमाणित करना, निता को घोला देना है।

यदि थोज़ी देर के जिए हम हमारे इन भोते बन्धुआँ के धनानुसार देवलोक स्थित मूर्तियों को तीर्थकर मूर्ति मान तो भी किसी प्रकार की याधा उपस्थित नहीं बोतीं क्यों ा ना त्यात वर्तमान समय में आदर्श नेताओं के चित्र द्वियं स्मारक रूप में बनाये जाते हैं, यम्बर्ध में स्वर्गीय हिलभाई पटेल की प्रतिमा है, महाराणी विकटोरिया की

( २० ) मूर्ति वहे २ शहरों में रही हुई है, इती प्रकार महत लोकमान्य तिलक, गोखले त्रादि के हजारों की चित्र तथा कहीं २ किसी की मृति भी दिलाई देवी देशी राज्यों में राजात्रों के पुतले (मूर्तियं) वड़ी त साथ वगीचों (गार्डनों ) में रक्खे हुए मिलते हैं, स्मारक हैं, माननीय पुरुषों की यादगार में वने मकार जगत हितकर्चा विश्वोपकारी, देवेन्द्र नरेन्द्रों नीय, अनन्तज्ञानी प्रभु की मूर्तिएं भन्तों द्वारा बना तो इसमें श्राश्चर्य ही क्या है ? जब हम सभी कल साथ चित्र कला को भी श्रनादि मानते हुँ श्रीरदेवाँ ई कुरालता विशिष्ठ प्रकार की कहते हैं। तो फिर महान र्यशाली देव जो प्रभु के उत्हृष्ट रागी श्रीर मह हैं वे उनकी हीरे जवाहिरात की भी मूर्ति वनवालें तो इसमें रचर्य की कोई वात नहीं है। जो जिले आद्रणीय के है वह उसकी यादगार में उसका चित्र बनाव या वर्ष यह स्वामाविक है, किन्तु ये सभी स्मारक में ही गिने हैं, इसमें घार्मिकता का कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे ह हैं, रूपन जामकता का काइ सम्बन्ध नहा है। रत . में घम समस्कर श्रमित द्रव्य ब्यय श्रीर श्रमणित त्रस, वर जीवों का विनास कर डालना, केवल मूर्खता ही यदि मृति-पूजक पं० त्रेचरदासजी के शब्दों में कहा जाय घामिक विवानों की सिद्धी किसी कथा की श्रोट लेकर हो सकती, उनके लिए विधि वाक्य ही होने चाहिए, छ लिए धर्म के मुख्य श्रद्ध कहें जाने वाले कार्य के लिए खास विधि का प्रमाण नहीं वताकर किसी कथा की है तेना और उसके माय को तोड़ मरोड़ कर मनमानी धीं तान करना यह अपने पज्ञ कोही किल्पत और असत्य हि

कथानक के पात्र स्वतंत्र हैं, वे अपनी इच्छानुसार कार्य तसकते हैं, उनके किये कार्य सभी के लिए सर्वधा उपा-∦नहीं हो सकते, श्रौर विधि विधान जो होता है वो सभी लिए समान रूप से उपादेय होता है, उसके लिए खास हों में कथन किया जाता है। श्रमुक कार्य इस प्रकार ना ऐसा स्पष्ट वाक्य विधि में गिना जाता है। जिस प्रकार र्ति पूजक भाचार्यों ने मृति पूजा किस प्रकार करना, किस वय किस सामग्री से करना इस विषय में प्रन्थों के पृष्ठ के १ भर डाले हैं, इसी प्रकार यदि गण्धरोक्त उभयमान्य सूत्रों भी कहीं बताया गया होता या केवल इतना भी कहा गया ता कि—'श्रावकों का मूर्ति-पूजा करना चाहिये, मुनिश्रों दर्शन यात्रा स्रादि करना व उस संयन्धी उपदेश देना हिए, संघ निकलवाना चाहिए, ग्रादि कथन दोता तो ये ंग सर्व प्रथम ऐसा प्रमाण बड़े २ अत्तरों में रखते किन्त व सूत्रों में ही नहीं तो लावे कहां से ? अतपव सूत्रों में र्ति पूजा का विधान होने का कहना श्रौर स्पांभ के कथा-ह की अनुचित साली देना मृपावाद और हिंसावाद के पण करने समान है। समभदारों को चाहिए कि ने निष्प-वृद्धि से विचार कर सत्य को ग्रहण करें।





कथानक के पात्र स्वतंत्र हैं, वे अपनी इच्छानुसार कार्य सकते हैं, उनके किये कार्य सभी के लिए सर्वधा उपा-ं नहीं हो सकते, श्रौर विधि विधान जो होता है वो सभी लिए समान रूप से उपादेय होता है, उसके लिए खास दों में कथन किया जाता है। श्रमुक कार्य इस प्रकार ना ऐसा स्पष्ट वाक्य विधि में गिना जाता है। जिस प्रकार ते पूजक भ्राचार्यों ने सूर्ति पूजा किस प्रकार करना, किस ाय किस सामग्री से करना इस विषय में ग्रन्थों के पृष्ठ के : भर डाले हैं, इसी प्रकार यदि गणुधरोक्ष उभयमान्य सूत्रों भी कहीं यताया गया होता या केवल इतना भी कहा गया ता कि—'श्रावकों के। मूर्ति-पूजा करना चाहिये, मुनिश्रों दरीन यात्रा त्रादि करना व उस संवन्धी उपदेश देना हिए, संघ निकलवाना चाहिए, श्रादि कथन होता तो ये ग सर्व प्रथम ऐसा प्रमाण वड़े २ अत्तरों में रखते किन्तु । सूत्रों में ही नदीं तो लावे कहां से १ अप्रतप्य सूत्रों में ते पूजा का विधान होने का कहना श्रीर स्योन के कथा-त्की अनुचित साद्ती देना मृपावाद और हिंसावाद के रण करने समान है। समभदारों को चाहिए कि वे निष्प-बुद्धि से विचार कर सत्य को प्रहण करें।



## ३—''त्रानन्द श्रावक''

प्रश्न-श्रानन्द्र श्रावक ने जिन प्रतिमा वांदी हैं. दे कथन "उपासक दशांग" में है, इस विषय में श्रापक्ष ह कहना है?

उत्तर-उक्त कथन मी असत्य है, उपासकद्यांवे आनन्द के जिन मितमा बन्दन का कथन नाम मात्र की नहीं है, यह तो इन बन्धुओं की निष्कल (किन्तु अन्व दानुओं में सफत ) चेष्ठा है, ये लोग मात्र वहां आये 'चैत्य' शब्द से ही मृति बन्दने का असेगा लगाते हैं, हैं सबेधा अनुचित हैं। यह शब्द किस विषय में और अर्थ को बनाने में आया है पाठकों की जानकारी के उस स्थल का वह पाठ लिलकर बनाया जाता है—

नोत्तनुमेभते करपहंश्रजणिमहंश्रजणिहंश्रजणि श्रहबडिययदेवयाणिका, श्रहणडिययपरिन

<sup>15</sup> णमंसित्तएवा,

व्वेश्वलाणतेणं श्वालवित्तएवा, संलवित्तएवा, तेसि श्वसणंवा, पाणंवा, खाइमेवा, साइमेवा, दाउंवा श्राणुप्पदाउंवा'।

श्रथीत—इसमें श्रानन्द श्रावक प्रतिशा करता है कि-निरचय से श्राज पश्चात मुभे श्रन्य तीर्थिक, श्रन्य तीर्थ के देव, श्रीर श्रन्य तीर्थी के ग्रहण किये हुए साधु को चंदन मिस्कार करना, उनके गोलाने से पूर्व गोलना, वारंबार बोन् ना, श्रसण, पाण, खादिम, स्वादिम, देना, वारंबार देना, हि नहीं करणता है।

श्रव कर्वता क्या है सो कहते हैं--

'कप्पइ में समणेणिग्गन्थे फास्एणं ऐसणि-ज्जेणं, श्रमण, पाण, खाइम, साइम, वन्ध, पड़ि-ग्गह, कंवल, पादपुच्छणेणं, पीड, फलग, सिज्जा, संधारेणं, ओसह, भेसज्जेणं, पडिलाभेमाणे वि-हरित्तए'।

श्रर्थात्-शानन्द थावक प्रतिज्ञा करता है कि—मुभे प्रमण निर्मेथ को प्रासुक पपिणक असण पाण, खादिम, स्वा-देम, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पात्रपुच्छना, पीठ, फलक, राया, संधारा, श्रीपिध, मेपच्य-प्रतिलाभते हुये विचरना कल्पता है। यहां आनन्द शावक सम्बन्धी कल्पनीय तथा अकल्प-गीय विषयक दोनों पाठ दिये गये हैं, इस पर से मूर्तिपूजा देसे सिद्ध हो सकती हैं । मूर्तिपूजक लोग श्रवीचीन प्रतिश्रों

#### ३—''ग्रानन्द श्रावक''

प्रश्न-आनन्द आवक ने जिन प्रतिमा वांदी है, ऐस कथन ''उपासक दशांग'' में है, इस विषय में आपका क्या कहना है?

उत्तर-उक्त कथन भी श्रसत्य है, उपासकद्शांग में श्रानन्द के जिन प्रतिमा चन्दन का कथन नाम मात्र को भी नहीं है, यह तो इन चन्धुश्रों की निष्कल (किन्तु अन्ध श्र दालुश्रों में सकल) चेष्ठा है, ये लोग मात्र वहां श्राये इप 'चैत्य' शब्द से ही मूर्ति चन्दने का श्राहंगा लगाते हैं, जो कि सबेधा श्रमुचित है। यह शब्द किस विषय में श्रोर किस श्रथे को बताने में श्राया है पाठकों की जानकारी के लिए उस स्थल का वह पाठ लिखकर बताया जाता है——

नोष्वलुमेभते कष्पईश्रज्ञष्पभिइंश्रन्नउत्थिए। श्रमणउत्थियदेवयाणिया, श्रमणउत्थिपपरिनगरि णिया चेइयाइ, वंदित्तएवा, णुमंसित्तएवा, प्र व्विश्वलाणतेणं श्रालवित्तएवा, संलवित्तएवा, तेर्सि श्रमणंवा, पाणंवा, खाइमंवा, साइमंवा, दाउंवा श्रणुप्पदाउंवा'।

श्रधीत—इसमें श्रानन्द श्रावक प्रतिशा करता है कि-निश्चय से श्राज पश्चात मुक्ते श्रन्य तीर्थिक, श्रन्य तीर्थ के देव, श्रीर श्रन्य तीर्थी के प्रहण किये हुए साधु को बंदन नमस्कार करना, उनके योलाने से पूर्व योलना, वारंवार वो-लना, श्रसण, पाण, खादिम, स्वादिम, देना, वारंवार देना, यह नहीं करुपता है।

श्रव करपता क्या है सो कहते हैं--

'कष्पइ में समणेणिग्गन्थे फास्एणं ऐसणि-ज्जेयां, श्रमण, पाण, खाइम, साइम, वन्ध, पड़ि-ग्गह, कंवल, पादपुच्छणेयां, पीढ, फलग, सिज्जा, संधारेयां, ओसह, भेसज्जेयां, पडिलाभेमाणे वि-हरित्तए'।

अर्थात्-आनन्द आवक प्रतिज्ञा करता है कि मुक्ते अमण निर्मेश को प्रामुक एपणिक असण पाण, खादिम, स्वा-दिम, वस्त्र, पात्र, कम्यल, पात्रपुच्छना, पीठ, फलक, शया, संथारा, औषि, भेपन्य प्रतिलाभते हुये विवरना कल्पता है। यहां आनन्द आवक सम्बन्धी कल्पनीय तथा अकल्प-नीय विषयक दोनों पाठ दिये गये हैं, इस पर से मूर्तिप्ता कैसे सिद्ध हो सकती है ? मूर्तिप्तक लोग अर्घाचीन प्रतिश्रों

## ३—''ग्रानन्द श्रावक''

परन-श्रानन्द श्रावक ने जिन प्रतिमा वांदी है, पेर कथन "उपासक दशांग" में है, इस विषय में श्रापका क्य कहना है?

उत्तर-उक्त कथन भी ग्रसत्य है, उपासकद्यांग वि ग्रानन्द के जिन प्रतिमा वन्दन का कथन नाम मात्र को भे नहीं है, यह तो इन वन्धुश्रों की निष्फल (किन्तु ग्रन्थ श्र दालुश्रों में सफल) चेष्ठा है, ये लोग मात्र वहां श्राये हुए 'चैत्य' शब्द से ही मूर्ति वन्दने का श्रहंगा लगाते हैं, जो कि सबेथा श्रनुचित है। यह शब्द किस विषय में श्रीर कि

श्रर्थं को बताने में श्राया है पाठकों की जानकारी के लिंग उस स्थल का वह पाठ लिखकर बताया जाता है--

नोष्वलुमेभंते कष्पईश्रज्ञप्पिम्इंश्रज्ञडिथण्य श्रमण्डित्यदेवयाणिया, श्रमण्डित्यपरिस्माई याणिवा चेह्याह, वंदित्तण्या, णमंसित्तण्या, प्र व्विश्रताणतेणं श्रातवित्तएवा, संतवित्तएवा, तेसि श्रमणंवा, पार्णवा, खाइमंवा, साइमंवा, दाउंवा श्रणुप्पदाउंवा'।

अर्थात—इसमें आनन्द आवक प्रतिज्ञा करता है कि-निश्चय से आज पश्चात मुक्ते अन्य तीर्थिक, अन्य तीर्थ के देव, और अन्य तीर्थी के प्रहण किये हुए साधु को बंदन नमस्कार करना, उनके गोलाने से पूर्व गोलना, बारंवार वो-लना, असणा, पाण, खादिम, स्वादिम, देना, बारंवार देना, यह नहीं करणता है।

श्रव करवता क्या है सो कहते हैं--

'कप्पइ में समणेणिग्गन्थे कासूएणं ऐसणि-ज्जेणं, श्रसण, पाण, खाइम, साइम, वत्थ, पड़ि-ग्गह, कंवल, पादपुच्छणेणं, पीढ, कलग, सिज्जा, संधारेणं, ओसह, भेसज्जेणं, पडिलाभेमाणे वि-हरित्तए'।

अर्थात्-शानन्द थावक प्रतिज्ञा करता है कि—मुक्ते अमण निर्प्रथ को प्रासुक पर्गणिक असण पाण, खादिम, स्वा-दिम, वस्त, पात्र, कम्बल, पात्रपुच्छना, पीठ, फलक, शया, संथारा, श्रीपिध, मेपच्य प्रतिलाभते हुये विचरना कल्पता है। यहां आनन्द धायक सम्बन्धी कल्पनीय तथा अक्ल्प-नीय विषयक दोनों पाठ दिये गये हैं, इस पर से मूर्तिपूजा कैसे सिद्ध हो सकती है? मूर्तिपूजक लोग अर्थाचीन प्रतिश्रों

# ३—''श्रानन्द श्रावकः'

परन-त्रानन्द आवक ने जिन प्रतिमा वांदी है। कियन "उपासक दशांग" में है, इस विषय में ज्ञापका कि

उत्तर-उक्त कथन भी श्रसत्य है, उपासकद्यांग श्रानन्द के जिन प्रतिमा वन्दन का कथन नाम मात्र को नहीं है, यह तो इन वन्धुश्रों की निष्कल (किन्तु श्रन्ध के चिल्लुश्रों में सफल) चेष्ठा है, ये लोग मात्र वहां श्राये हैं चित्रये शब्द से ही मृति वन्दने का श्रद्धंगा लगाते हैं, जो सबेथा श्रनुचित है। यह शब्द किस विषय में श्रीर कि अब स्थल का वह पाठ लिसकर बताया जाता है—

नोष्वलुमेभंतं कष्पईश्रज्ञष्पिम्इंश्रज्ञउत्थिर्धं श्रम्णउत्थियदेवयाणिया, श्रम्णउत्थियप् याणिया चेड्याइ, वंदित्तग्या, णमंसित्तग्या, ई व्वेश्रहाणतेणं श्रालवित्तएवा, संलवित्तएवा, तेसि श्रमणंवा, पाणंवा, खाइमंवा, साइमंवा, दाउंवा श्राणुप्पदाउंवा'।

श्रधीत—इसमें श्रानन्द श्रावक प्रतिश करता है कि-निश्चय से श्राज पर्चात मुक्ते श्रन्य तीर्थिक, श्रन्य तीर्थ के देव, श्रीर श्रन्य तीर्थी के ग्रहण किये हुए साधु को वंदन नमस्कार करना, उनके गोलाने से पूर्व गोलना, वारंवार वो-लना, श्रसण, पाण, खादिम, स्वादिम, देना, वारंवार देना, यह नहीं करणता है।

श्रय करपता क्या है सो कहते हैं--

'कप्पइ में समणेणिग्गन्थे फास्ट्रणं ऐसणि-ज्जेंगां, श्रमण, पाण, खाइम, साइम, वन्थ, पड़ि-ग्गह, कंवल, पादपुच्छणेगां, पीह, फलग, सिज्जा, संथारेगां, ओसह, भेसक्जेंगां, पडिलाभेमाणे वि-हरित्तए'।

श्रथीत्--श्रानन्द श्रावक प्रतिज्ञा करता है कि-मुक्ते श्रमण निर्मेथ को प्रासुक एपणिक श्रसण पाण, खादिम, स्वा-दिम, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पात्रपुच्छना, पीठ, फलक, राया, संथारा, श्रोपिध, मेपच्य प्रतिलाभते हुमे विवरना कल्पता है। यहां श्रानन्द श्रावक सम्बन्धी कल्पनीय तथा श्र कल्प-नीय विपयक दोनों पाठ दिये गये हैं, इस पर से मूर्तिपूजा कैसे सिद्ध हो सकती है ? मूर्तिपूजक लोग श्रवांचीन प्रतिश्रों में निम्न रेखांकित शब्द वढ़ाकर कहते हैं कि-न्रानन्द श्राव ने जिन प्रतिमा बांदी है। वढ़ाया हुन्ना शब्द सम्बन्धि वाक्य के साथ इस प्रकार है—

'श्रग्ण उत्थि परिग्गहियाणि 'श्रित्हितं चेहयाइं'

उक्त पाठ में रेखांकित अरिहंत शब्द अधिक वड़ाकर है राष्ट्र से यहां यह अर्थ करते हैं कि—

'श्रन्य तीथियों के श्रहण किये हुए श्ररिहन्त चंल-जिन मितमा' (इसे वन्दन नहीं कक्षं)

इस तरह ये लोग पाठ बढ़ाकर श्रीर उसका मनमान श्रथं करके उससे मृतिपूजा सिद्ध करना चाहते हैं, दिन् इस प्रकार की चालाकी सुद्ध जनता में श्रधिक देर नहीं दि सकती, क्योंकि समभदार जनता जब शाचीन प्रतियों का निरीक्षण करके उनमें बढ़ाया हुश्रा श्रिरहंत शब्द नहीं देखेंचे तो श्रापकी चालाकी एक दम पकड़ी जा सकेगी, क्योंदि शाचीन प्रतियों में यह श्रिरहंत शब्द है ही नहीं। इसके

(य) पित्रयादिक सोसायदी कलकत्ता से प्रकाणि उपासकदर्शांग की प्रति में तो 'श्रिरिहंत-चेइयाई' शृष्ट्र नहीं है श्रीर उसके श्रंत्रजी श्रमुवादक ए० एफ० रडोएफ होर्न साहय ने श्रमेक प्राचीन प्रतियों पर से नोट में ऐसा लिख

'चंत्र और अरिहंत चैत्य ग्रन्द रीका में से लेकर मूल हैं दिया दिया दें, जिस रीका में जिसा है कि—पूजनीय अरि

में निम्न रेखांकित शब्द बढ़ाकर कहते हैं कि-न्नानन्द भाव ने जिन प्रतिमा बांदी है। बढ़ाया हुन्ना शब्द सम्बन्धि वाक्य के साथ इस प्रकार है—

'श्रग्ण उत्थि परिग्गहियाणि 'श्ररिहंतं चेइयाडं'

उक्त पाठ में रेख़ांकित ग्रारिहंत शब्द श्रिधिक वड़ाकर ए शब्द से यहां यह ग्रर्थ करने हें कि—

'श्रन्य तीर्थियों के श्रहण किये हुए श्ररिहन्त चैल-जिन मितमा' (इसे वन्दन नहीं करूं)

इस तरह ये लोग पाठ वढ़ाकर श्रीर उसका मनमानी श्रथं करके उससे मृतिपूजा सिद्ध करना चाहते हैं, किन इस प्रकार की चालाकी सुझ जनता में श्रधिक देर नहीं दिं सकती, क्योंकि समभद्दार जनता जब प्राचीन प्रतियों की निरीक्षण करके उनमें बढ़ाया हुश्रा श्रिरहंत शब्द नहीं देखेंगी तो श्रापकी चालाकी एक दम पकड़ी जा सकेगी, क्योंकि प्राचीन प्रतियों में यह श्रिरहंत शब्द है ही नहीं। इसकें सिवाय—

(य) पित्रयाटिक सोसायटी कलकत्ता से प्रकारित उपासकदशांग की प्रति में तो 'यरिहंत-चेहयाई' शब्द नहीं है और उसके श्रंप्रजी यनुवादक ए० एफ० रडोएफ होर्ने साहव ने यनेक प्राचीन प्रतियों पर से नोट में ऐसा निष्

'चेल और श्रारिदंत चेल राज्य टीका में से लेकर मूल में मिला दिया है, जिस टीका में खिला है कि—पूजनीय श्रार

प्रतिष्ठा, धूप, दीप, नैवेद्य श्रादि वस्तुश्रों का भी निर्देश काता क्योंकि-मूर्ति-पूजा के काम में यही वस्तुएँ उपयोष्ट होती हैं। श्रश्न पान श्रलाप संलाप से मूर्ति का तो बो सम्बन्ध ही नहीं हो सकता।

(ग) कल्प सम्बन्धो दूसरी प्रतिश्वा में तो साधु के हि वाय श्रम्य किसी का भी नाम नहीं है। न वहां वैस श्रम् का उल्लेख है। यदि स्त्रकार या श्रावक महोदय को मूर्ति पूजा इप होती तो इस विधि प्रतिश्वा में उसके: तिये भी इस न कुछ स्थान श्रवश्य होता।

श्रतपव सिद्ध हुश्रा कि हमारे मूर्ति पूजक बन्धुश्राँ ने ले श्रपने मनमाने शब्द श्रीर श्रथं लगाकर श्रानन्द श्रावक में मूर्ति पूजक कहने की धृष्टता की है वह सबेशा हैय है। मि भोले भाइयों को श्रपने ही मान्य विजयानन्दस्रि (जो क्रिं मूर्ति पूजक थे के निम्न कथन परध्यान देकर विचार कर्णा चाहिये। श्रापने मूर्ति पूजा के मंडन में साधुमागियों में निदा करते हुये 'सम्यक्त्य शल्योद्धार हिन्दी की चतुर्थावृति मं 'श्रानन्द श्रावक जिन श्रतिमा चादी है' इस प्रकर्ण एट ८४ पंतित ? से लिखा है कि—

'पयपि उपायकदशांग में यह पाठ नहीं हैं क्योंकि-पूर्वाचार्यों ने स्त्रों को संज्ञिप्त कर दिं हैं तथापि समवायांग में यह बात प्रसन्न है।

इसमें विजयानन्द मूरि साफ स्वीकार करते हैं कि 'आसकत्यांग में (जिसमें कि यानन्द शावक के सम्बं

है ? इस पर से तो मू० पु० वंधुओं को यह समक्षता च कि जिस विस्तृत कथन में ऐती छोटी २ वातों का कथन श्रीर मूर्तिपूजा जैसे धार्मिक कहे जाने वाले दैनिक कर्तध्य लिये विन्दु विसर्ग तक भी नहीं,, यह साफ वता रहा है वे श्रादरी श्रावक मूर्तिपूजक नहीं थे।

(२) स्वामीजी ने हिम्मत पूर्वक यह डींग मारो है 'समवायांग में यह बात प्रत्यक्त है' यह लिखना भी भूंड क्योंकि समवायांग में श्रानन्द श्रावक का वर्णन तो ठीकी नाम भी नहीं है, हां समवायांग में उपासगवशांग नोंध श्रवश्य है, उस नोंघ में यह वताया गया है कि-

'उपासगद्यांग में श्रावकों के नगर, उद्यान, व्यन्तरा तन, वनखएड, राजा, माता पिता, समवसरण, धर्माना धर्मकथा, इह लोक, परलोक आदि का वर्णन हैं

वस समयायांग में यही नोंच है और इसी को विज्ञा नन्दजी मू० पू० का प्रत्यत्त प्रमाण कहते हैं ? हां यदि इस यह कहा गया दोता कि उपासगदशांग में श्रायकों के मिन मृति प्ताने दरीन करने यात्रार्थं संघ निकालने त्रादिविष्य कथन है मू० पू० के लिये यह सास प्रमाण रूपमानी जास<sup>क</sup> ती थी, किन्तु जय इसकी कुछ गंच ही नहीं किर केसे की जाय कि समयायांग में मत्यत्त है ? विजयानन्दजी के में उल्लेख का याधार वहां श्राया हुया एक मात्र 'नेत्य' गर् री है। जिसका युद्ध और प्रकरण संगत अर्थ 'व्यन्तरायत्र' नदीं करके स्वामीती ने जो जिन मन्दिर अर्थ किया यह है की उदित से भी बाबित होता है क्योंकि-

(अ) उपासगद्यांग में जो चेत्य ग्रन्ट भाषा है वह

वित्य शब्द समवायांग में भी श्राया है जव उपासगदशांग ार्ने ही स्वामीजी के कथनानुसार मूर्ति पूजा का लेख नहीं है ाव समवायांग में केवल इसी शब्द से प्रत्यचा श्रीर खुना र्ति पूजा का पाठ कैसे हो सकता है ? अतपव उपासगद-ोंग की तरह समवायांग का पाठ भी इसमें प्रमाण नहीं हो

(आ) स्वामी ती ने उपासगद्शांग में अपने मत के अ कूल 'श्रिरहंत चे स्याइं' पाठ माना है, किन्तु स्वामीजी के ्ष्ये हुए इस समवायांग के प्रमाण पर विचार करने से वह

स्वामीजी तथा इनके अनुयायिओं की मान्यतानुसार ो 'श्रिरिहंत चेइयाई' यह शब्द असल मूल पाठ का होता इससे मूर्ति चन्दन नहीं मान कर इन्हें समवायांग के केव-

चे ह्याइं शब्द (जो व्यन्तरायतन अर्थ को बताने वाला है) भी और आधा से तरसना नहीं पड़ता। समवायांग के पाठ ना प्रमाण देना ही यह यता रहा है कि उपालगद्यांग में दूर्ति पूजा का वर्णन ही नहीं है . या प्रतिप्त ( श्रिरहंत चेह-ाई। पाठ में खुर इन्हें भी संदेह हात हुआ है। इस (३) स्वामीजी के लिखे हुए उवासगदशांग में मूर्ति

ा का पाउ नहीं होकर समवायांग में हैं इससे तो उल्टी पाटिक सोसायटी कलकत्ता वाली प्रति का अरिहंत चेइ-बिना का पाठ ठीक जान पब्ता है, क्योंकि उपासगद-ा और समवायांग इन दोनों में मात्र 'चेइवाई' शब्द ही

वैत्यं-डयन्तरायतनं, समवा० टीका एव १०=सूत्र १४१ मा

हो श्रीर उपासकदशांग का 'चेइयाइं' शब्द भी स्वामां मान्यतानुसार मूल पाठ का नहीं ऐसा पाया जाता है। तो स्वामीजी समवायांग के मात्र 'चेइयाइं' शब्दकी श्रोरक हैं ? यद्यपि विजयानन्दजी उपासकदशांग में 'श्रीरहंत वादः' शब्द स्पष्ट स्वीकार कहीं करते हैं तथापि इनके प्रयास से यह शब्द शितरह प्रमाणित हो गया कि ए स र्यं में उक्त पाठ नहीं होने रूप सत्य इनको भी कुछ तो कद्व ही श्रीर इसीसे समवायांग की श्रीट लोने का इनको मिण

(ई) अब समवायांग में चैत्य शब्द किस प्रसंग है आया है यह बता कर स्वामीजी के मिथ्या प्रयास का रहें! किया जाता है।

समवायांग में उपासक दशांग की नोंघ लेते हुए वता गया है कि उपासक दशांग में क्या वर्णन है।

जैसे—सेर्कितं, उवायम दसाझो ! उवायम दसाम् । याम दसाम । याम याम याम । याम याम याम याम । याम याम याम याम । याम याम याम । याम याम याम । याम याम । याम याम याम । याम । याम याम याम । याम । याम । याम याम याम । य

हो श्रीर उपासकद्यांग का 'चेइयाइं' शब्द मी स्वामीजी की मान्यतानुसार मूल पाठ का नहीं ऐसा पाया जाता है, तभी तो स्वामीजी समवायांग के मात्र 'चेइयाइं' शब्दकी श्रोरभपरें हैं ? यद्यपि विजयानन्दजी उपासकद्यांग में 'श्रीरहंत चेंद-याइ' शब्द स्पष्ट स्वीकार कहीं करते हैं तथापि इनके उक्ष प्रयास से यह श्रच्छी तरह प्रमाणित हो गया कि उपासकद्यांग में उक्ष पाठ नहीं होने छप सत्य इनको भी कुछ तो कत्रूल हैं ही श्रीर इसीसे समवायांग की श्रोट जेने का इनको मिध्या प्रयास करना पड़ा।

(ई) श्रव समयायांग में चैत्य शब्द किस प्रसंग पर श्राया है यह बता कर स्वामीजी के मिथ्या प्रयास का स्कोट किया जाता है।

समयायांग में उवासक दशांग की नींघ लेते हुए यताया गया है कि उवासक दशांग में क्या वर्णन है।

तैसे—सेहितं, उवायम द्यायो ! उवायम द्यामुगां उवायमां, णगराई, उपवाणाई, 'वेह्याई' वण्यंद्वा, रायाचो, धरमाविष्यो, ममोमगणाई, धरमायरिया, धरमस्दायो, इदलोह्य, वण्योद्ध इद्विसिमा, उवाययाणं, मीलव्यय, धरमणा, गुणावव्यवनाणा, वीमहोववाम, पिविज्ञायां, मुपविराया, ववीवडाणाई, वविष्यायो, उवायमां मंतरिणायां वच्यव्यायाई वावीवद्यायों, देवलीम वायणाई मुद्दल वच्याया, वृजीवीदि लाओ, अंतिहिरियायों शायिवरंगित ।

अर्थात् - उपासक दशांग में क्या है ? उपासक दशांग में उपासकों के नगर, उद्यान, बैत्य, वनखराड, राजा, माता, पिता, समचसरण, धर्माचार्य, धर्मकथा, इहलौकिक पारलो-किक ऋदि विशेष, उपासकों के शीव वत, वेरमणवत, गुण पीपघोषवास वत, स्त्रत्रहण, तपोधान, उपासक प्रतिमा उप-सर्ग सल्लेहणा, अक्षपत्याख्यान, पादोपगमन, उच्चकुल में जन्म फिर वोचि (सम्यक्तव) लाभ, अन्तिक्या करना ये सव

इस सूत्र में कहीं भी मृति पूजा का नाम तक नहीं है, न मिन्दर वनवाने या उसके मिन्दर होने का ही लेख है. फिर ये कैसे कहा जाता है कि समवायांग में प्रत्यत्त है ? विचार करने पर मालूम होता है कि 'चेइयांइ' जो नगरी के साथ उद्यान और इसमें रहे हुए 'व्यन्तरायतन' के वर्णन में श्राया है इसीसे उन शावकों के मन्दिर होने या मूर्ति पूजने का कहते हैं, किन्तु इनका यह कथन भी एक दम असत्य है। क्योंकि जिस प्रकार अपासक दशांग की सूची यताई गई है उसी प्रकार श्रन्तकृत द्शांग श्रवुत्तरोषपातिकदशा, विपाक इन की भी सूचि दी गई है सभी में पक समान पाठ आया है,

श्रंतगडाणं मागराई, उज्जामाई, 'चेइयाई' श्रमास्तरो-ाइयाणं गागराइं, उजजागाईं, 'चेइयाई' सुद्दविवागाणं ण-राई, उज्जाणाई, 'चेंह्याई' दुहविवागार्यं णगाराई, उज्जा

श्रर्थात्—श्रंतकतो, श्रनुत्तरोपपपातिकों, सुलानतः श्रोर दुःलान्तकरों के नगर, उद्यान, चैत्य थे, इस प्रश् श्राये हुए चैत्य शब्द से यह प्रश्न होता है कि— क्या इस सभा के बनाये हुए जिन मन्दिर थे, ऐसा श्र

माना जायगा? नहीं, कदापि नहीं ! यहां का निरावाध श्र जहां श्रन्तकृतादि रहते थे वहां व्यन्तरायतनथा यही उपयु श्रीर संगत है। यहां श्राये हुए चैत्य शब्द का श्रथं उनके व नाये हुए जिन-मन्दिर या उनके जिन-मन्दिर ऐसा मानने वार से जब यह पूछा जाता है कि ऐसा श्रथं मानने पर श्रापक हुःखांत विवाक में विश्वित उन दुए मलेच्छ, श्रनार्य, लोगों के भी जिन-मन्दिर मानने पड़ेंगे। क्योंकि यह 'चैत्य' शब्द तो यहां भी श्राया है ऐसा मानने पर जिन-मन्दिर का महत्व ही क्या रहेगा? इतना पूछने पर यहां तो चट वे हमारे मूर्ति पूजक वन्धु कह देंगे कि नहीं यहां चैत्य शब्द का श्रथं जिन-मन्दिर-जिन-मूर्ति नहीं होकर व्यन्तर मन्दिर ही श्रथं होगा इस तरह एक समान वर्शन में एक जगह जिन-मन्दिर व वाक्तव में होते क्यों है है

वास्तव में ऐसे वर्गोनों में चैत्य गुड़र का श्रर्थ ब्यंतरायतन होता है। इसके लिये उपासगदशांग में नगरियों के साथ श्राय हुए नाम प्रमाण है। जैसे

पुर्वभहे चेड्ए, कोड्रमे चेड्ए, गुणसिलाए चेड्ए यादि रेखे वाक्यों में चेट्य गुब्द का अर्थ ब्यंतरायतन ही होता दें, स्वयं आगमों के क्षेत्राकार भी हमारे इस अर्थ से सह मन हो कर इनके कहें हुए अर्थ का खएइन करते हैं, चेइएति—चितेर्लेष्यादि चयनस्य भावः कर्म-वेति चैत्यं, संज्ञाशब्दत्वाद् देव विंवं तदाश्रयत्वात् तद्गृहमपि चैत्यं तच्चेह व्यंतरायतनम् नतु भग-वतामहंतामायतनम् ।

वतामहेतामायतनम् ।
इससे सिद्ध हुश्रा कि श्रादर्श श्रमणोपासकों को मूर्ति-प् जक ठहराने का कथन एकान्त भूंठ है। श्रौर साथ ही मूर्ति-प्रा श्रागम सम्मत है ऐसे कहने वालों के इस सिद्धांत को श्रागम प्रमाण हो वह ऐसा मिश्या प्रपन्न क्यों करने लगे? यह त्रात श्रच्छी तरह समक्ष में श्रा सके ऐसी सरल है।



# श्रंबड्-श्रावक (सन्यासी)

प्रश्न- श्रंवड श्रावक ने जिन प्रतिमा वांदी ऐसा स्पर्ध कथन श्रीपपातिक सूत्र में है, यह तो श्रापको मान्य है न्

उत्तर--उक्त कथन भी यानन्द थावक के ख्रधिकार की तरह निस्सार है, यहां भी ख्राप बसंग को छोड़ कर ही इघर उधर भटकते हैं, क्योंकि ख्रंबड़ परिवाजक ने निम्न प्रकारसे प्रतिवा की है—

णोकप्पद्व श्रम्णउत्थिएवा, श्रम्णउत्थिष देवयाणिवा, श्रम्णउत्थिय परिग्महियाणि श्रिरि हंत चेइयाणिवा, वंदित्तएवा, समंसित्तएवा, जा वपण्डवासित्तएवा, समस्य श्रिरहंतेवा, श्रिरहंत चेइयाणिवा, वंदित्तएवा, समस्तित्तएवा,

नीर-यह पाठ जो यहां दिया गया है सो केवल गुजरावी बॉन से दी, और गुजराती बति में भी किसी अन्य बति हैं दिया गया दोगा। किन्तु अभी आगमोदय समिति की बर्ड का अवलोकन किया हो उसमें अकल्पनीय बतिया है

'श्रिरिहेत' राब्द है ही नहीं, हमारी समाज में अब तक विना हुँढे किसी भी मित्र का अनुकरण कर अग्रुस पाठ दे दिया जाता है यह प्रथा विचारकों के। भ्रम में डाल देती है इस-लिये हमें सच्चे शोधक वनना चाहिये, सच्चे अन्वेषक के सामने पूर्व की चालाकियां अधिक समय नहीं उहर सकती आशा है समाज के विद्वान इस त्रोर ध्यान देंगे त्रागमोदय प्रमिति की मित का पाठ इस प्रकार है:-

श्रागमोदय समिति के श्रौपपातिक सूत्र के चालीलवें सुत्र पृष्ठ ६७ पं० ४ से

श्रम्मडस्सणो कप्पई श्रन्नडिथया वा श्रन्नः उत्थिय देवयाणिवा, श्रारणजन्त्रिय परिग्गहि-पाणिवा 'चेइयाईं' वंदित्तएवा णमंसित्तएवा गावपज्जुवासित्तएवा ण्रण्टथ ऋरिहंनेवा अरि

इस पर से उपासगदशांग का अरिहंत शब्द स्पष्ट प्रज्ञिस क सिद्ध होता है, इसके सिवाय कल्पनीय प्रतिसा में जो वंत शब्द है वह भी श्रभी विचारणीय हैं, फिर भी जो ो निःसंकोच मान लिया जाय तो भी इसका परमार्थ रादि से लेकर सामान्य साधुआं के चंदन का ही स्पष्ट हैं, ध्रन्यथा श्रंयड़ के लिए गण्धरादि के वन्दना सिद्ध ना कोई सुझ दी नहीं रहेगा। सिवाय श्रारहंत श्रीर चैत्य (साधु) को वन्दन नमस्कार करनाफल्पता है।

इस पाठ में ऋरिहंत चैत्य शब्द श्राया है, जिसका स अथं गुरु गम्य से जाना है। और वो है भी उपयुक्त, क्यों यदि अरिहंत चैत्य से साधु श्रर्थ नहीं लिया जायगा तोश्र तीर्थी के साधु वन्दन का निषेघ नहीं होना श्रीर जैन माधुत्रों को वन्दन नमस्कार करने की प्रतिक्षा भी नहीं गई एमा मानना पहुंगा, अतएव सिद्ध हुआ कि-श्रीर चैत्य का श्रथे श्ररिहंत के साधु भी होता है श्रीर इसी ग सं गणचर, पूर्वचर, अतघर, तपस्त्री श्रादिमुनियों को क नादि करने की श्रंवड़ ने प्रतिज्ञा की थी। यह हिंगिज न हो सकता कि —श्ररिहंत के जीते जागते 'दोत्यों' (गण्य यावन माभु) को छोड़कर उनकी जड़ मृति को चन्द्रगा करने की अवड़ मूर्खता करें । अनुएव यहां अरिहंत कीत्य प्रसिद्धत के साधु ही समभाग उपयुक्त श्रीर प्रकरण संगती यदि अरिदंत चैत्य शब्द से अरिदंत की मूर्ति ऐसा अर्थ माना जाय को अन्य तीथीं के ब्रह्म कर तेने मात्र से व मृति अवन्दनीय कैसे दो सकती है ? यह तो वड़ी प्रस्यता की यान होनी चाहिए कि-तीर्थकर मूर्ति को अन्य तीर्थी में माने और वन्दं पूजे ! हां यदि साधु अन्य तीथीं में मिला उनके मतावलस्वी दो जाय तब वो तो श्रवस्त्नीय हो सक है, हिन्तु मूर्ति क्यों ? उसमें कीनसा परिवर्तन हुआ ? उस दीन में गुण होड़ कर दोप प्रहण कर लिये ? यह बहुत क मानी गई ? इत्यादि विषयों पर विचार करते यही भी होता है कि--यहाँ श्रानिदेन चीत्य का मूर्ति अथे असंग

都養:

# ५—''चारण मुनिः'

परन-जंग चारण विद्याचारण मुनियों ने मूर्ति वांदी है, यह भगवती सूत्र का कथन तो श्रापको मान्य है न ?

उत्तर-तुम्हारा यह कथन भी ठीक नहीं, कारण भग-वती सूत्र में चारण मुनियों ने मूर्ति को वन्दना की ऐसा कथन ही नहीं है, वहां तो श्री गौतमस्वामी ने चारण मुनि-यों की ऊर्ज अधोदिशा में गमन करने की जितनी शिक्त है ऐसा प्रश्न किया है, जिसके उत्तर में प्रश्च ने यह वतलाया है कि—यदि चारण मुनि ऊर्जादि दिशा में जावें तो इतनी दूर जा सकते हैं उसमें 'चेश्याई वन्दुई' जैत्य वन्दन् यह शब्द श्राया है जिलका मतलब स्तुति होता है, आपके विजयानन्द जी ने भी परोत्त बन्दन (स्तुति) को जैत्य बन्दन कहा है तो यहां परे। च वन्दन मानने में श्रापत्ति ही क्या है ? इसके सिवाय यिव इस प्रकार कोई मुनि जावे और उसकी आली-वना नहीं करे तो वह विराधक भी तो कहा गया है ? यह म्या वता रहा है ! आप यहां ईर्यापियकी की आलोचना नहीं सममें, यहां तस्स ठाणस्स कहकर उस स्थान की आलो-चना लेना कहा है, इससे तो यह कार्य ही अनुगादेय सिज् होता है फिर इसमें अधिक विचार की वात ही क्या है

# ९-- 'चमरेन्द्र'

भरन-चमरेन्द्र जिन मृति का शरण लेकर स्वर्ग में गया, यह भगवती सूत्र का कथन भी श्रापको मान्य नहीं है क्या ?

उत्तर-भगवती स्त्र में चमरेन्द्र मृति का शरण लेकर सगे में गया ऐसा लिखा यह कथन ही श्रसत्य है, वहीं स्वार बताया गया है कि—चमरेन्द्र खदमस्थावस्था में रहें हुए थ्री बीर यमु का शरण लेकर ही प्रथम स्वर्ग में गया था, श्रत्य प्रश्त का श्राश्य ही ठीक नहीं है। लेकिन कितने ही मृति पूजर बन्धु यहां पर समेन्द्र के बिचार करने के प्रसंग का पाठ प्रमाण क्य देकर मृति का शरण लेना बताते हैं उन पाठ में यह बताया गया है कि-श्रकेन्द्र ने बिचार किया कि चमरेन्द्र सीचमें स्वर्ग में श्राया किस श्राथय से? इस पर विचार करते करते र उसने तीन शरण जाने, तदाया—

'अरिहंत, अरिहंत चैत्य, भावितातमा त्रणमार', इन तीन रहणों में मू० पू० वन्यु 'अरिहंत चैत्य' गृष्ट्र से मृति वर्ष से वें हिन्तु यह योग्य नहीं है। स्योंकि अरिहरत गृष्ट् से

(38) केवलज्ञान।दि भावगुण्युक्त श्रारिहन्त श्रीर श्रारिहन्त चैत्य से वदमस्थ अवस्था में रहे हुए द्रव्य अरिहन्त अर्थ होना चाहिये यहां यही श्रर्थ प्रकरण संगत इसलिए हैं कि-चमरेन्द्र छुदः मस्थ महावीर प्रभु का ही शरण लेकर गया था, श्रीर इसी लिए यह दूसरा अरिहन्त चैत्य शब्द लेना पड़ा। यदि अरि-हन्त चेत्य से मूर्ति अर्थ करेगो ती चमरेन्द्र पास ही प्रथम स्वर्ग की मुतियां छोड़कर व अपने जीवन के। संकट में डाल कर इतनी दूर तिरछे लोक में क्यों आता ? वहां तो यह भयाकुल वना हुआ था इसलिए समीव के आथय को छोड़ कर इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी, किन्तु अब मूर्ति का शरण ही नहीं तो क्या करें ? चार मांगलिक चार उत्तम शरणों में भी मूर्ति का कोई शरणा नहीं है, फिर यह ज्यर्थ का सिद्धांत कहां से निकाला गया ? जब कि मूर्ति स्वयं दूसरे के आश्रय में रही हुई है। श्रीर उसकी खुद की रत्ना भी हुसरे द्वारा होती है, फिर भी मौका पाकर आततायी लोग र्हित का श्रानिष्ट कर डालते हैं तो फिर ऐसी जड़ मूर्ति दूसरों ां लिए क्या शरण भूत होगी ?

आश्चर्य दोता है कि—ये लोग खाली शब्दों की खींच तान करके ही अवना पत्त दूसरों के सिर लादने की केाशिप करते हैं त्रीर यही इनकी असत्यता का प्रधान लज्ञण है, इस मकार किसी धार्मिक व सर्वमान्य, आप्तकधित कहे जाने वाले सिद्धांत की विद्धि नहीं हो सकती, उसके लिए तो आसक्ति विधि विधान ही होना चाहिये।

## ९—'चमरेन्द्रः

भरन-चमरेन्द्र जिन मूर्ति का शरण लेकर स्वर्ग । गया, यह भगवती सूत्र का कथन भी श्रापको मान्य नहीं है क्या ?

उत्तर-भगवती सूत्र में चमरेन्द्र मृति का शरण लेकर सगे में गया ऐसा लिखा यह कथन ही श्रसत्य है, वहीं स्पष्ट बताया गया है कि—चमरेन्द्र छदमस्थावस्था में रहें हुए श्री बीर बसु का शरण लेकर ही श्रथम स्वर्ग में गया था, श्रत्य बहन का श्राश्य ही ठीक नहीं है। लेकिन कितने ही मृति प्रक बन्धु यहां पर सकेन्द्र के विचार करने के प्रसंग का पाट प्रमाण करा देकर मृति का शरण लेना बताते हैं उम पाट में यह बताया गया है कि-श्रकेन्द्र ने विचार किया किन चमरेन्द्र सीचमें स्वर्ग में श्राया किस श्राश्रय से? इस पर विचार करते करते र उसने तीन शरण जाने, तदाथा—

'शरिहंत, शरिहंत चैत्य, मायितातमा श्रणगार', इन तीन शरणों में मू० प्० वन्यु 'शरिहंत चैत्य' शब्द से मृति शर्थ से हैं किन्तु यह योग्य नहीं है। क्योंकि श्ररिहन्त शब्द से

केवलज्ञान।दि भावगुण्युक्त श्ररिहन्त श्रीर श्ररिहन्त चैत्य से छदमस्थ श्रवस्था में रहे हुए द्रव्य ग्ररिहन्त श्रर्थ होना चाहिये यहां यही श्रर्थ प्रकरण संगत इसलिए हैं कि-चमरेन्द्र छद-मस्थ महावीर प्रभु का ही शरल लेकर गया था, श्रौर इसी लिए यह दुसरा अरिहन्त चैत्य शब्द लेना पड़ा। यदि अरि-इन्त चैत्य से मूर्ति श्रर्थ करे।गे ती चमरेन्द्र पास ही प्रथम स्वर्ग की मूर्तियां छोड़कर व अपने जीवन के। संकट में डाल कर इतनी दूर तिरछे लोक में क्यों आता ? वहां तो यह भयाकुल वना हुन्ना था इसलिए समीप के त्राथय को छोड़ कर इतनी दूर श्राने की जरूरत नहीं थी, किन्तु अब मूर्ति का शरण ही नहीं तो क्या करें ? चार मांगलिक चार उत्तम शरणों में भी मूर्ति का केाई शरणा नहीं है, फिर यह ब्यर्ध का सिद्धांत कहां से निकाला गया ? जब कि मूर्ति स्वयं दूसरे के आश्रय में रही हुई है। और उसकी खुद की रज्ञा भी दूसरे द्वारा होती है, फिर भी मौका पाकर श्राततायी लोग मूर्ति का श्रनिष्ट कर डालते हैं तो फिर ऐसी जड़ मूर्ति दूसरों के लिए क्या शरण भूत होगी?

आश्चर्य होता है कि—ये लोग खाली शब्दों की खींच-तान करके ही अपना पत्त दूसरों के सिर लादने की केाशिप करते हैं और यही इनकी असत्यता का प्रधान तत्त्व है, इस प्रकार किसी धार्मिक व सर्वमान्य, आप्तकिषत कहे जाने वाले सिद्धांत की सिद्धि नहीं हो सकती, उसके लिए तो आप्तकिष्यत विधि विधान ही होना चाहिये।

प्रश्न-चमरेन्द्र जिन मृति का शरण लेकर स्वर्ग गया, यह भगवती सूत्र का कथन भी श्रापको मान्य नहीं है

उत्तर-भगवती स्त्र में चमरेन्द्र मृति का शरण लेकर सर्ग में गया ऐसा जिसा यह कथन ही असत्य है, वह स्पष्ट वताया गया है कि—चमरेन्द्र छदमस्थावस्था में रहे हुए श्री वीर ब्रभु का शरण लेकर ही प्रथम स्वर्गमें गयाथा, अत्यय प्रश्न का आराय ही ठीक नहीं है। लेकिन कितने ही मृति पूजक बन्धु यहां पर सकेन्द्र के विचार करने के प्रसंग का पाठ प्रमाण कप देकर मूर्ति का शरण लेना बताते हैं उन पाट में यह बताया गया है कि-राकेन्द्र ने विचार किया कि चनरेन्द्र सीवमें स्वर्ग में त्राया किस त्राश्रय से ? इस पर विचार दरते करते २ उसने तीन शरण जाने, तद्यथा— 'श्ररिदंत, श्ररिदंत चत्य, मावितातमा श्रणगार', इन तीन यरणों में मू० प्० यन्यु 'बरिदंत चैत्य' राष्ट्र से मूर्ति व्रथ

जेते हैं हिन्तु यह योग्य नहीं है। क्योंकि श्ररिहन्त शब्द है

केवलज्ञानादि भावगुण्युक्त श्ररिहन्त श्रीर श्ररिहन्त चेत्य से लुद्मस्थ अवस्था में रहे हुए द्रव्य अरिहन्त अर्थ होना चाहिये यहां यही अर्थ प्रकरण संगत इसलिए हैं कि-चमरेन्द्र छ्द मस्थ महावीर प्रभु का ही शरण लेकर गया था, श्रीर इसी लिए यह दूसरा अरिहन्त चेत्य शन्द लेना पड़ा। यदि अरि-हन्त चेत्य से मूर्ति अर्था करे। गे ती चमरेन्द्र पास ही प्रधम स्वर्ग की मूर्तियां छोड़कर व श्वपने जीवन का संकट में डाल कर इतनी दूर तिरहे लोक में क्यों आता ? घहां तो यह भय।कुल बना हुआ था इसलिए समीप के आथय को छोड़ कर इतनी दूर आने की जलरत नहीं थी, किन्तु अब मूर्ति का शरण ही नहीं तो पया करें ? चार मांगलिक चार उत्तम शरणों में भी मूर्ति का के।ई शरणा नहीं है, फिर यह ज्यर्थ ा सिखांत कहां से निकाला गया ? जब कि मूर्ति स्वयं दूसरे ह आअय में रही हुई है। और उसकी खुद की रचा भी दूसरे द्वारा होती है, किर भी मौका पाकर आततायी लोग मूर्ति का अतिए कर डालते हैं तो फिर ऐसी जड़ मूर्ति दूसरों के लिए क्या शरण भूत होगी ?

आरवर्य होता है कि-ये लोग खाली शब्दों की खींव. तान करके ही अपना पत्त दूसरों के सिर लादने की काशिप करते हैं और यही इनकी असत्यता का प्रधान लक्ष्य है, इस प्रकार किसी घाभिक व सर्वमान्य, आतक्षित कहे जाने वाले सिद्धांत की सिद्धि नहीं हो सकती, उसके लिए तो आप्तकथित विधि विधान ही होता चाहिये।

## ी—'चमरेन्द्र'

शरन-चमरेन्द्र जिन मूर्ति का शरण लेकर स्वर्ग में गया, यह भगवती सूत्र का कथन भी श्रापको मान्य नहीं है क्या?

उत्तर-भगवती स्त्र में चमरेन्द्र मृतिका शरण तेकर स्वा में गया ऐसा जिला यह कथन ही श्रस्त्य है, वहां रुप्य बताया गया है कि-चमरेन्द्र छदमस्थायस्था में रहे दुए श्री बीर बसु का शरण जेकर ही प्रथम स्वर्ग में गया था, श्रत्वाच प्रश्त का श्रायय ही ठीक नहीं है। जेकिन कितने हैं मृति पूजक बन्धु यहां पर सकेन्द्र के विचार करने के प्रसंग का पाट प्रमाण क्य देकर मृति का शरण जेना बताते हैं उन पाट में यह बनाया गया है कि-शकेन्द्र ने विचार किया कि चमरेन्द्र सीधमें स्वर्ग में श्राया किस श्राथय से ? इस पर विचार करने करने २ उसने तीन शरण जाने, तथथा—

'श्रीरदेत, श्रीरहेत चैत्य, माबितातमा श्रणगार', इन तीन गरणों में मू० प्० वन्यु 'श्रीरहेत चैत्य' शब्द से मृति अर्थ जैते हैं दिन्तु यह योग्य नहीं है। क्योंकि श्रीरहन्त शब्द से केवलज्ञान।दि भावगुण्युक्त श्ररिहन्त श्रीर श्ररिहन्त चैत्य से छदमस्थ अवस्था में रहे हुए द्रव्य अरिहन्त अर्थ होना चाहिये यहां यही अर्थ प्रकरण संगत इसलिए हैं कि-चमरेन्द्र छुद-मस्थ महावीर प्रभु का ही शरण लेकर गया था, श्रीर इसी लिए यह दूसरा श्रारिहन्त चैत्य शब्द लेना पड़ा। यदि श्रारि-इन्त चैत्य से मूर्ति अर्था करे।गे ती चमरेन्द्र पास ही प्रथम स्वर्ग की मूर्तियां छोड़कर व खपने जीवन का संकट में डाल कर इतनी दूर तिरछे लोक में क्यों आता ? यहां तो यह भयाकुल वना हुआ था इसलिए समीप के आथय को छोट कर इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी, किन्तु अब मूर्ति का शरण ही नहीं तो क्या करें ? चार मांगलिक चार उत्तम शरणों में भी मृति का केाई शरणा नहीं है, फिर यह व्यर्थ का सिद्धांत कहां से निकाला गया ? जय कि मूर्ति स्वयं दूसरे के आश्रय में रही हुई है। श्रीर उसकी खुद की रत्ता भी दूसरे द्वारा होती है, फिर भी मौका पाकर व्याततायी लोग मूर्ति का अनिष्ट कर डालते हैं तो फिर ऐसी जड़ मूर्ति दूसरों के लिए क्या शरण भूत होगी ?

आश्चर्य होता है कि—ये लोग खाली शब्दों की खींच-तान करके ही अपना पत्त दूसरों के सिर लादने की के।शिप करते हैं और यही इनकी असत्यता का प्रधान लच्चण है, इस प्रकार किसी धार्भिक व सर्वमान्य, आप्तकियत कहे जाने वाले सिद्धांत की सिद्धि नहीं हो सकती, उसके लिए तो आप्तकियत विधि विधान ही होना चाहिये।



### **७—तुगिया** के श्रावक

परन-भगवती सूत्र में कहा गया है कि तुंगिया नार्षे के धावकों ने जिन-मूर्ति-पूजा की है, इसके मानने में ना

उत्तर-उक्त कथन भी एकान्त श्रसत्य है, भगवती में उन्न श्रावकों के वर्णन में मृति-पूजा का नाम निशान के नी नहीं है! किन्तु सिफ मृति-पूजा लोगों ने उस स्थल में साबे हुए 'कयवित कम्मा' शब्द का श्रथं मृति पूजा करते एसा है यही तो श्रथेहैं, क्योंकि—यह शब्द जहां साल का संवाप वर्णन किया गया है ऐसे जगह में श्रथ के श्राव के श्रेष के श्रथ में श्राया है उसे धार्मिकता का को हमा निवानन पण्यात है और जहां स्नान का विस्तार शुरू क्या है । (रेखो उपवाद जंतुई। प्रश्व किया गया है, वहां यही शब्द श्री का लिलार में हिन्द किया गया है, वहां यही शब्द श्री है अवस्व देन शब्द से मृति-पूजा करना सिद्ध नहीं है सहता।

टीकाकार इस शब्द का 'गृहदेव पूजा' अर्थ करते हैं, यहां गृहदेव से मतलव गीत्र देवता है, अन्य नहीं। श्रीमद् रायचन्द्र जिनागम संग्रह में प्रकाशित भगवती सूत्र के प्रथम खंड में अनुवाद कर्ता पं० वेचरदासजी जो स्वयं मूर्ति-पूजक हैं इस शब्द का अर्थ 'गीत्रदेवी नुं पुजन करी' करते हैं (देखो पृष्ठ २७६) और इस खगड़ के शब्द कोय में भी इस शब्द का अर्थ 'गृह गीत्र देवी नुं पूजन' ऐसा किया है (देखो पृष्ठ २०६ को दूसरी कालम) इस पर से सिद्ध हुआ है कि मूर्ति-पूजक विद्वान यद्यपि वित्तकर्म का अर्थ 'गृहदेवी की पूजा' करते हैं तो भी तीर्थंकर मूर्ति-पूजा ऐसा अर्थ करनातो उन्हें भी मान्य नहीं है।

इस विषय में मृर्ति-पूजक श्राचार्य विजयानन्द सूरि श्रादि ऐसी कुतर्क करते हैं कि-ने श्रावक देवादि की सहायता चाह ने वाले नहीं थे, इसलिए यहां 'गृहदेव पूजा' से मतलव घरमें रहे हुए तीर्थं कर मन्दिर। घर देरासर) से हैं, क्यों कि वे तीर्थं कर सिवाय श्रन्य देव का पूजन नहीं करते थे किन्तु यह तर्क भी श्रसत्य है। क्यों कि भगवती सूत्र में इन श्रावकों के विषय में यह कहा गया है कि जिनको निर्मंथ प्रचचन से डिगाने में देव दानव भी समर्थ नहीं थे, श्रापत्ति के समय किसी भी देवता की सहाय नहीं इच्छुकर स्वकृत कर्म फल के ही कारण समभते थे, किन्तु इससे यह नहीं समभ लेना कि वे धायक लौकिक कार्य के लिये कुल परम्परानुसार लौकिक देवों को नहीं पूजते थे, प्योंकि वे भी संसार में वेठे थे, श्रतप्व सांसारिक श्रीर कुल परंपरागत रियांजों का पालन करते थे। प्रमाण के लिये देखिये—

- (१) भरतेश्वर चक्रवर्ती सम्राट ने, चकरत्न, गुफा, श्रादि की पूजा की लीकिक देवों के श्राराधना के लिये किया। (जेवुदीप प्रवृति )
- (२) शांति आदि तीन तीर्थंकरों ने भी चक्रवर्ती असर में भरतेश्वर की तरह चक्रस्तादि लीकिक देवों की पूजा थी। (विशव्ध शखाका पुहा कीर
- (३) प्ररदन्तक-श्रमणोपास**रु ने ना**यापूजन किया, क्रै यसयाकुल दिये । (ज्ञाताधर्मकथा )
- (४) अनयकुमार ने घारिणी का दोहद पूर्व करने । अप्रमनक तप कर देवाराधन किया। ( ज्ञाताधर्मकथा)
- (३) छण यामुदेव ने अपने छोटे भाई के लिये ऋहते। पहर देवाराधन दिया। (अंतरुत द्यांग)
- (६) देमचन्द्राचाये ने पद्मनी रानी को नम रत कर औ दे सामने विद्या सिद्ध की।(योगशास्त्र भाषान्तर प्रस्ताक
- (३) नृति प्वक सम्बदाय के जिनदृत्त स्दि आदि आ यों ने भी द्वी देवताओं का प्राराचन किया (सृति-पूत्रकः
- (व) मृति प्रक साचु मतिक्रमण में देवी देवताओं। मायंना दरने है जो मत्यच है।

अव हि खुद सूर्ति पुत्रक सायु ही सुनि धमें से हैं डोडर लोडिड देशताओं का शारायन आदि करते हैं लेखार में रहे हुए एडस्प आवक लीकिड कार्य और बार से जीडिड देशताओं हो पुत्रे इसमें प्रार्विय शी वात है ? अतएव सिद्ध हुआ कि अमणोपासक वंशपरंपरा

नुसार लोकिक देवों का पूजन कर सकते हैं। ग्रगर इसको धर्म नहीं मानने की चुद्धि है तो इतने पर

श्रीर 'क्यवालिक स्मा' शब्द का श्रधं एकान्त 'देव पूजा' से सम्यक्त्व चला नहीं जाता।

(क) प्रधम तो यह शब्द स्तान के विस्तार को संकोच भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि-

(ख दूसरा जाता धर्म कथांग के द वे श्रध्ययन में मिलन-्कर रक्खा गया है। ।थि के स्ताताधिकार में भी यह शब्द आया है। इसितिये इसका देव पूजा अर्थ नहीं होकर स्नान विशेष ही हो सकता है। क्योंकि गृहस्थावस्था में रहे हुए तीर्थंकर प्रमु भी चक गर्तीपन के सिवाय, माता पिता के श्रालावा श्रीर किसी को वन्द्न, नमन, पूजा नहींकरते श्रतप्य यहां देवप्जा अर्थ नहीं होकर स्तान विशेष ही माना जायगा। इस तरह वि कर्म का अर्थ जिन मूर्ति प्जा मानना विलक्त अनुचित और

जो कार्य आश्रव वृद्धि का तथा गृहस्थों के करने का प्रमाण शुन्य दिखाता है। वितानुवाद क्य है उसमें धार्मिकता मान कर उसमें धार्मि क विधि कह डालने वाले वास्तव में अपनी क्ट नीति का

परिचय देते हैं।

फ्योंकि शावकी के धार्मिक जीवन का जहां वर्णन है वहां इसी भगवती सूत्र के तुंगिया के श्रावकीं के वर्णन में यह --- 3 FG-

- (१) भरतेश्वर चक्रवर्ती सम्राट ने, चक्ररतन, गुफा, श्रादि की पूजा की लौकिक देवों के श्राराधना के लिये किया। (जंबुदीप मज्ञति)
- (२) शांति श्रादि तीन तीर्थंकरों ने भी चक्रवर्ती अवस् में भरतेश्वर की तरह चक्ररत्नादि लौकिक देवों की पूजा थी। (विश्रप्टि शक्राका पुरुष चीर
- (३) घरदन्नक-श्रमणोपासक ने नावापूजत किया, श्री यलवाकुल दिये। (ज्ञाताधर्मकथा )
- (४) अनयकुमार ने घारिणी का दोहद पूर्व करने । अप्रमनक तप कर देवाराधन किया। (बाताधर्मकथा)
- (४) छट्ण वामुद्देव ने अपने छोटे भाई के लिये ब्रह्म । पकर देवाराधन किया। (अंतछत दशांग)
- (६) हेमचन्द्राचार्य ने पदानी रानी को नग्त रव कर ग्रं के मामने विद्या सिद्ध की।(योगशास्त्र मापान्तर प्रस्तावनी
- (२ नृति-प्तक सम्बदाय के जिनदत्त सूदि क्रादि बार्क यों ने भी देवी देवताओं का बाराधन किया (सृदि-प्राक्ष्यंत्र)
- (२) मृति पुत्रक साचु अतिक्रमण में देवी देवता हों है अधिना करने हैं जो अन्यज्ञ है।

वर दि खुद मृति प्रक साधु ही मुनि धर्म से ें दो इन लेकिस देवताओं का प्राराधन श्रादि करते हैं है तंसार में रहे हुए युदस्य श्रायक लेकिस कार्य भीर वार से लेकिस देवताओं को पृत्रे इसमें धार्चर्य की

### ८—चैत्य-शब्दार्थं



प्रश्न-चेत्य शब्द का श्रर्थ जिन-मन्दिर और जिन-मितमा नहीं तो दूसरा क्या है ?

उत्तर-चैत्य शब्द श्रमेकार्थ वाची है, प्रसंगोपात प्रकरणानुकूल ही इसका श्रर्थ किया जाता है, जिनागमों में चैत्य शब्द के निम्न श्रर्थ करने में आये हैं।

व्यंतरायतन, वाग, चिता पर वना हुआ स्मारक, साधु, जान, गति विशेप, वनाना, ( जुनना ) बृत्त, विशेप इत्यादि ।

(१) नगरी के वर्शन के साथ आये हुए चैत्य शब्द का अर्थ व्यंतरायतन होता है, स्वंय टीकाकार भी यही कहते हैं देखिये—

चेइएति चितेलेप्यादि चयनस्य भावः
कर्मवेति चैत्यं, संज्ञा शब्दत्वाद् देव विम्यं
तदाश्रयत्वात् तद्गृहमपि चैत्यं तच्चेह
च्यतरायतनम् नतुभगवता महितायतनम्

'वे श्रावक जीवाजीव श्रादि नव पदार्थों के ज निर्मेश प्रवचन में श्रमुरक्त, दान के लिए खुले द्वार वाले के मएडार श्रीर श्रन्तः पुर में भी विश्वास पात्र हैं, जो गीवम गुणवत पत्याख्यान श्रादि का पठन करते थे श्रप्टमी, जुले पृणिमा, श्रमावश्या के। पौपधोपवास करने वाले साधु सार्थ में के। दान देने वाले शंका कांतादि दोप रहित, व सृत्र क्ष्म जानकार ऐसे श्रनेक गुण वाले थे, उन्होंने स्थविर भाषत्र से तप संयम श्रादि विषयों पर प्रश्नोत्तर कीये थे, इत्यादि

जनिक-श्रावकें। के धमें कत्त्वचों के वर्णन करने में मूर्ण पूजा की गंध भी नहीं है, तो फिर स्नान करने के स्नाना में मूर्ति पूजा का क्या सम्बन्ध ? श्रतप्य 'कयबलिकमा' विन मूर्ति पूजने का मन किएति श्र्यं करके उन माननी श्रावकों को मूर्ति पूजक ठहराने की मिथ्या कोशिए व्यास्तान नहीं है। ऐसी निर्जीव द्वालों में तो मूर्ति-पूज के सिद्धांन एकदम लग्नर श्रीर पाखगुड युक्त सिद्ध होता है।



## ८—चैत्य-शन्दार्थं

परन-चैत्य शब्द का अर्थ जिन-मन्दिर और जिन-नितमा नहीं तो दूसरा क्या है ?

उत्तर-वैत्य शब्द अनेकार्थ वाची है, प्रसंगीपात प्रकरणानुकूल ही इसका अर्थ किया जाता है, जिनागमों में चैत्य शब्द के निस्त अर्थ करने में आये हैं।

व्यंतरायतन, वाग, चिता पर वना हुआ स्मारक, लाघु, बान, गति विशेष, बनाना, ( जुनना ) बृत्त, विशेष इत्यादि ।

(१) नगरी के वर्णन के लाथ आये हुए बैत्य शब्द का अर्थ व्यंतरायतन होता है, स्त्रंय टीकाकार भी यही कहते हें देखिये—

चेइएति चितेलेष्यादि चयनस्य भावः कर्मवेति चैत्यं, संज्ञा शन्दत्वाद् देव विस्व तदाश्रयत्वात् तद्गृहमपि चैत्यं तज्चेह न्यतरायतनम् नतुभगवता महितायतनम्

इसके सिवाय—

रुक्खंवा चेइश्रकडं, थुवंवाचेइश्रकडं, (श्रावा

(२) वाग-श्रर्थं में भगवती उत्तराध्ययनादि में या

जैसे 'पुष्फवत्तिए चेइए' मंडिकुच्छंसि चेइए श्रीर मूर्ति वीर पुत्र थी त्रानन्द सागरजी ने श्रपने श्रमुवाद किये 'श्रवृत्तरोपपातिकद्या' 'विपाक सूत्र' में नगरी के

आये हुए सभी चैत्य शब्ददों का अर्थ 'उपवन' किया है वाग के ही अर्थ को वताने वाला है। (३) चिता पर वने हुए स्मारक इस श्रर्थ के चेश्य ह

श्राचारांग श्रीर प्रश्न ट्याकरण में श्राते हैं, जैसे 'मडग्वे स्या' यादि है।

(४) चेर्य शब्द् का साधु श्रर्थ उपासक दशांग व मण्ड ती में तिया है। श्रीर श्रमयदेव स्रि ने भी स्थानांग प

की दीका में चेत्य शब्द का अर्थ साधु इस प्रकार किया है

चैत्यमिवजिनादि प्रतिमेव चैत्यं अमणं

श्रीर गुहर्कत्व भाष्य उदेशा ६ में श्राहा श्रावाय करें गाथा की व्यक्ति में तम की तिम्हि लिखते हैं कि 'वैगोर

गिरस्य' यथान् सामु को उद्देश कर बनाया हुआ आहार। इसके लियाय दिगान्यर सम्प्रदाय के पड़पाहुड़ प्रंथ मा यदी अर्थ दिया है। देखिये—

बुद्धतं बोह्तो अन्यामां वेड्याइँ श्रामांच। वंच महरवय गुर्वे, णाणमयं जाण चेदिहरं॥ = ।

बोक्लं, दुक्लं, सुक्लंच श्रष्यंतरा मात् हुक्काय हिचं भणियं॥६॥



विजयानन्द स्र्रिजी सम्यक्त शल्योद्धार हिंदी श्रार्शि ४ एष्ठ १७४ में चैत्य शब्द का अर्थ करते हैं कि—

'जिन मंदिर, जिन-प्रतिमा को चैत्य कहते हैं श्रीर बॉर्स वंद रुच का नाम चैत्य कहा है इसके उपरान्त श्रीर किली यस्तु का नाम चैत्य नहीं कहा है।

इस प्रकार मनमाने श्रर्थ कर डालना उक्त प्रमाणों के सं मने कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि इन तीन के सिवार श्रन्य श्रर्थ नहीं होने में कोई प्रमाण नहीं है। जब श्री बिड़-पानस्त्रजी चैत्य के तीन श्रर्थ करते हैं तो इनके शिष्य मही। दय शांति विजयजी जिनके लम्बे चीड़े टाईटल इस प्रशां

जनाय, फेजमान, मण्जनेइएम, जैन स्वेताच्यर धर्मांगरेण विद्यासागर, ग्यायरत्न, महाराज शांतिविजयजी अपने गुरू से तो करम आगे यह कर अपने गुरू के बताण हुए तीन अभी में से एक की उड़ा कर केवल दो ही अर्थ करते हैं हैं रस महार दें।

चैत्य गन्द के मायने जिन-मन्दिर और जिन-मृतियह शे रोने हैं, श्मि ज्यादे नहीं! जिन मन पताका पु० ५४ गं० में स्व तरह जहां मनवानी और यर जानी होती है। इटायह से से साम चतना हो नहीं गृह यथे की दुरेशा होना सम्मन स्व महानत पहरणानुहत्व गुह यथे वताये बाव नो भी पत्र जिल्ला हुट के कारण जाने दी पहरण के पति कुलारी पत्र के करते हुट के कारण जाने दी पहरण के पति कुलारी

#### \*\* 4

कृपया तत्त्व निर्णय में तो हठ के। छोड़ दीजिये, श्रीर फि निम्न प्रमाण देखिये आपके ही मान्य प्रनथकार आपकी द श्रीर तीन ही मनमाने अर्ध मानकर श्रन्य का लोप करने की वृत्ति के। असत्य प्रमाणित कर रहे हैं—

खेमविजयजी गणि कल्पस्त्र ए. १६० पंक्तिह में 'वेयावत्त-स्त चेइयस्त' का अर्थ व्यंतरचुं मन्दिर लिखते हैं, यहां आपके किये अर्थों से यह अधिक अर्थ कहां से आगया?

यदि श्राप लोग चैत्य शब्द से जिन मन्दिर श्रौर जिन मृतिं ही अर्थ इत्ते हैं तो समवायांग में दुःख विपाक की नोंघ लोते हुए वताया गया है कि—

# दुह विवागाएां गागराई उज्जागाई चेईयाई।

भया इस मुल पाठ में आये हुए चैत्य शब्द का भी जिन-मन्दिर या जिन मुर्ति अर्थ करेंगे ! नहीं वहां तो आप अन्य मन्दिर ही अर्थ करेंगे, क्योंकि—यदि वहां आपने उन दुला-तविपाकों ( अनार्थ, पापी, मलेच्छु, और हिंसकों ) के भी जिन मंदिर होना मान जिया तव तो इन जिन मंदिरों का कोई महत्व ही नहीं रहेगा श्रौर मिश्यात्वी सम्यक्तवी का भी मेद नहीं रहेगा, इसिलिये वहां तो आप चट से ज्यंतर का मंदिर ही अर्थ करेंने, इससे आएके विजयानन्दजी के माने हुए तीन ही अथों के सिवाय अन्य चौथा अर्थ भी सिद्ध हुआ। आपके ही 'मूर्ति-मएडन प्रश्नोत्तर'के लेखक पृ० २८२ में परन ब्याकरण के आधव द्वार में आये हुए चैत्य शब्द का अर्थ ( जोकि मनो कल्पित है ) इस प्रकार करते हैं कि-

(20)

'कोना चैत्य तो के कसाइ, वाघरी, मांछला पक्र नार, महाकर कर्मी करनार, इत्यादि घणा मलेच्छ जावि ते सर्वे यवन लोक देवल प्रतिमा वास्ते जीवों ने हुए। श्राश्रव द्वार हो।

और इसी पृष्ठ पंक्ति १ में--

'ते ठेकाणे आश्रव द्वार मां तो मलेच्छोंना चेल

'मसिदो' ने गणायेल छे इससे भी चैत्य राष्ट्र का अन्य मंदिर और मस्जिद बर्ध

सिद्ध दुश्रा। श्रय बुद्धिमान स्वयं विचार करें कि कहां वे केवल मनःकित्वत दो श्रीर तीन ही श्रर्थ मानकर वाकी के लिए सन्य टोक देना, ब्रांट कहां इन्हीं के मतानुपाइयों के माने दूर अन्य अर्थ और टीकाकारों तथा सुत्रकारों के अर्थ नो ऊपर बताय गये हैं, क्या श्रव भी इडचमीपने में की

उछ बेनेतर विद्वानों के श्रर्थ भी देखिये— (क) राष्ट्र स्तोम महानिधि कीय में—

यानादि विविद्वे मदावृत्ते, देवावासे जनानां, समास्यः वरो, बुद्द नेदे, श्रायतने, चिता चिन्हे, जनसमायां, एवं ध्याने, जनानां विश्वाम स्थाने, देवस्थानेच, ।

(ब) दिनी गुन्दायी पारिज्ञान (कोप) में— ( पृष्ठ २४२) देवायतन, ममनिद, पित्री, चिता गामका प्रयत्रुव

नकान, यनमाला, विलीकुव, बीद्र मन्यामी, बीद्री हा

( 48 )

(ग) भागवत पुराण स्कन्ध ३ अध्याय २६ में--'प्रहंकार स्तनो रुद्धश्चित्तं चैत्य स्तनोडमवत्'

अर्थात्— श्रहंकार से रूद्र, रूद्र से चित्त, चित्त से चैत्य श्रथति—श्रात्मा हुश्रा ।

चैत्य शब्द का मंदिर व मूर्ति यह अर्थ प्राचीन नहीं किंतु आधुनिक समय का है, ऐसा मूर्ति पूजक विद्वान पं० बेचरदासजी ने अनेक प्रवल प्रमाणों से सिद्ध किया है। ('देखो जैन साहित्यमां विकार थवाधी थयेली हानी' नामक नियन्ध ) ये लोग कय से श्रीर किस प्रकार सूर्ति अर्थ करने लगे हैं यह भी परिषडतजी ने स्पष्ट कर दिया है, इस निवन्ध की सम्मक मकार से पढ़कर अपने हठ की छीवना चाहिये। श्रीर यह पका निश्चय कर लेना चाहिये कि-धार्मिक विधि

का विधान किसी के कथानक या शब्दों की छोर से नहीं किया जाता किन्तु खास शब्दों में किया जाता है। इत्यादि प्रमाणों पर से हम इन मूर्ति-पूजक वन्धुन्नों से यही कहते हैं कि - छपया अभिनिवेश के। छोड़कर श्रुख इदय से विचार करें और सत्य अर्थ के। प्रहण कर अपना



## ९-त्र्यावश्यक निर्युक्ति, ऋौर भरतेख

परन-अवश्यक निर्युक्ति में लिखा है कि चक्रवर्ती भरतेरधर ने अष्टापद पर्वत पर चौबीस तीर्थंकरों के मित्र यना कर मृति में स्थापित की इस प्रकार थेणिक ब्रादि ब्रम आवकों ने भी मन्दिर वना कर मृति-पूजा की है इसे आ क्यों नहीं मानते ? क्या इसी कारण से आप ३२ सूत्र के हि

वाय श्रन्य सूत्रों और मृत के सिवाय टीका निर्युक्ति श्रारि

को नहीं मानते है ?

उत्तर-महाराय? क्या श्राप इसी यल पर मूर्ति पूज को धर्म का श्रंग श्रीर प्रभु श्राज्ञा युक्त मानते हैं ? क्या श्रा इसी को बमाण कहते हैं ? खापका यह बमाण ही बमाणित करता है कि मृति पूजा चमें का श्रंग श्रीर अभु श्राज्ञा युक् हो माय दी कहते हैं, वास्तय में तो है आगम प्रमाण ही रीयाचा हो।

दम याप से सानुनय यह पृत्रते हैं कि आपका और निर्वेतिनहार का यह कथन आवर्य ह के किस मूल पाठ है

मू० प्० का यह पाठ होने से ही ३२ स्त्रों के सिव श्रंथ आदि भी हमको मान्य नहीं ऐसी आपकी शंका भीवी नहीं है। श्रापको स्मरण रहे कि ३२ सूत्रों के सिवाय जो सूत्र, त्रथ, टीका, निर्युक्ति, चूर्णि, भाष्य, दीपिका, बन चूरि श्रादि वीतराग वचनों को श्रवाधक हो तथा श्राम त्राराय को पुष्ट करने वाले हों तो हमें उनको मानने में की वाधा नहीं है। किन्तु जो श्रंश सबैज वचनों को वाबक श्री बनावदी या प्रतिप्त होकर आगम वाणी को उँस गहुंचान वाला हो वह श्रनथींत्पादक होने से हमें तो क्या पर किसी मी बिज के मानने योग्य नहीं है। इन टीका आदि प्रंथीं है कई स्थान पर आगयायय रहित भी विवेचन या कथन हो गया है, इसी लिये ये येथ सम्पूर्ण येश में मान्य नहीं है, दोका आदि के बदाने से स्वाधीं लोगों ने बहुत कुछ गोडाला कर डाला है। जिनको कसीटी पर कसने से शीव ही कलाई पुच जाती है, अतएव ऐसे याचक श्रंश तो श्रवश्य श्रमाण 31

नेरा तो यह रह विश्वास है कि ऐसी विना सिर पैर ही
तात मृत तियुंजितकार की नहीं होगी, पीछे से किसी महा
रात ने यह चतुराई (?) की होगी, ऐसे चतुर महाय्यों ते यह
स्वग़े में तांचे की तरह मृत में भी वित्तृत चचन कुए पृत्
विजान की चेप्ता की हैं, जो व्यागे चल कर बताई जायगी।
विजान की च्या का नित्य १०० स्वगों जो से पुजने का क का नी उनी कहार निम्ल होने से मिथ्या है, यदि तेखक रूप के बदले एक कोई बाद लाख भी लिख मारते तो उन्हें

यताये। १ नौकारसी प्रत्याख्यान स्वयं करें २ कपलार अपने हाथों से मुनि को दान देवे, कालसीरिक कर नित्य ४०० में से मारता है पक दिन के लिये भी हिंसा र वादे, ४ पूणिया श्रावक की एक सामायिय खरीद ले, १ प्रकार चार उपाय बताये, किन्तु इनमें मूर्ति-पूजा कर निवारण का कोई मार्ग नहीं बताया। क्या प्रभु को भी मूर्ण जा का मार्ग नहीं स्भा? वारहवां नहीं तो पहला खाँ सदी। इसे भी जाने दीजिये, पुनः मानव भव ही सदी। इसे भी जाने दीजिये, पुनः मानव भव ही सदी। इसे भी यदि हो सकता तो प्रभु श्रवश्य मूर्ति-पूजा का नाम ए चार उपायों में, या पृथक पांचवां उपाय ही बतलाकर स्वित करते किन्तु जब मूर्ति-पूजा उपादेय ही नहीं तो यतलां कहां से, श्रतएव स्पष्ट सिद्ध हो गया कि निर्युक्ति के नाम से यह कथन केवल काव्यनिक ही है।

मनेशी राजा ने श्रवने भंयकरपायों का नाश केवल, द्या द्वा त्याम बेराप्य, तपरचर्या श्रादि द्वारा ही किया है, उसने भी श्रवने स्वर्ग गमन के ियों किसि मन्दिर का निर्माण नहीं के राया, न मृति ही स्थापित की, न कभी पूजा श्रादि भी भी।

सुम् गाथापित केयल मुनिवान से ही मानवपव प्राप्त कर मोश मान के सम्मुख हुआ, मेथकुँवर ने दया से ही संसार परिमित कर दिया, इसी प्रकार मेताय मुनि, मेथस्य राजा श्वादि के उदाहरण जगत प्रसिद्ध ही है, तपश्चर्या से व्याप्रणुगार श्वादि श्वनंक महान् श्वत्माश्चों ने सुगति लाग की है, यहां तक कि श्रनेक निरुपराच नरनारियों की राह्मी दिसा कर इलिने वाला श्रनुन माली भी केयल का माह में ( 20 )

ही उपार्जित पापौँ का नाश कर मोत्त जैसे श्रलभ्य श्रीर शास्त्रत सुख के। प्राप्त कर जेता है, भव भयहारिणी शुद् भावना से भरतेश्वर सम्राट ने सर्वञ्चता प्राप्त करली, ऐसे रमें के चार मुख्य एवं प्रधान श्रंगों का श्राराधन कर अनेक आत्माओं ने आत्म कल्याण किया है किन्तु मूर्ति-पूजा से भी किसी की मुक्ति हुई हो ऐसा एक भी उदाहरण उभयमान्य साहित्य में नहीं मिलता, यदि कोई दावा रखता हो तो

 स्वर्ण जो की कहानी से तो महानिशीध का फल विधान असत्य ही उहरता है, क्योंकि—महानिशीथकार तो सामान्य पूजा से भी स्वर्ग प्राप्ति का फल विधान करते हैं श्रीर स्वर्ण जो से नित्य पूजने वाला श्रेणिक राजा जाता है नर्क में, यह गड़बड़ाध्याय नहीं तो क्या है ? अतएव भरते वर और श्रेणिक के मूर्ति-पूजन सम्बन्धी कल्पित कथानक का ममाण देने वाले वास्तव में अपने हाथों अपनी पोल खुली करते हैं, ऐसे प्रमाण फ़टी कोड़ी की भी कीमत नहीं रखते।



महानिशीथ के ऋशील नामक तीसरे श्रध्ययन में लिखा

<sup>'द्रव्यस्तव</sup> जिन-पूजा आरंभिक है और भावस्तव (भानपूना) अनारंभिक है, भले ही मेरु पर्वेत समान र्भन्य प्राप्ताद बनावे, भले प्रतिमा बनावे, भले ही ध्वजा, कल्या, दंड, घंटा, तीरण श्रादि बनावे, किन्तु ये मावस्तव सुनिवत के अनन्तवें भाग में भी नहीं आ सकते हैं।

श्राने चलकर लिखा है कि-'जिन मन्दिर, जिन प्रतिमा आदि त्रारम्भिक कार्यो भावस्तव वाले मुनिराज खड़े भी नहीं रहे, यदि खड़े

रहे तो अनंत संसारी वने।

पुनः आने लिखा है कि--

'जिसने समभाव से कल्याण के लिए दीचा ली फिर धनित्रत छोड़कर न तो साधु में श्रीर न श्रावक में ऐसा उभय ऋष्ट नामधारी कहे कि मैं तो तीर्धकर भगवान की प्रतिमा की जल, चन्दन, अक्षत, घृष, दीष, फल, नैवेद्य मादि से पूजा कर तीथों की स्थापना कर रहा हूँ तो ऐसा

इने वाला अष्ट अम्ण कड्लावा है, क्योंकिवह अनैवकाल त चतुर्गति रूप संसार में परिअपण करेगा'।

इतना कहने के परचात् पांचवें अध्ययन में लिखा है कि—

ं सम ग्रास्यों की टीका लिखी थी वो सर्व विच्छेद हो।

(३) महानिशीथ के विषय में मूर्ति मएडन प्रश्नोत्तर पृ रेन्ड में लिखा है कि—

ते सूत्र नो पाछलनो भाग लोप थई जवाथी पोताने जेट-लें मली आन्युं तेटलें जिनाक्षा मुजय लखी दीधें।

्सिचाय इसके महानिशीय की भाषा शैली व वीच में शाये हुए आचार्यों के नाम भी इसकी अर्वाचीनता सिद्ध क-

इत्यादि पर से स्पष्ट होता है कि आगमविरुद्ध वीतराग ानों का वाधक श्रंश शुद्धि तथा पूर्ण करने के वहाने से या अपनी मान्यता रूप स्वार्थ पोपण की इच्छासे कई महा-बुभावों ने सूत्रों में घुलाकर वास्तविकता को विगाद डाला है, यही अधम कार्य आज भंयकर रूप धारण कर जैन समाज को छिन्न भिन्न कर विरोध कलह आदि का घर यना रहा

जव कि आगमों में मूर्ति पूजा करने का विधिविधान ताने वाली आप्त आहा के लिये विन्दु विसर्ग तक भी नहीं तब ऐसे स्वाधियों के अपाटे में आये हुए प्रन्थों में फल विचान का उल्लेख मिले तो इससे सत्यान्वेषी ग्रोर प्रायिचन त जनता पर कोई असर नहीं हो सकता। किसी भी समाज को देखिय उनका जो भी धर्म कृत्य है वे सभी विधि क्रव से वर्णन किये हुए मिलगे, जिस प्रवृत्ति का विधि वाक्य दीनहीं वह धर्म कैसा ? श्रीर उसके नहीं करने पर प्रायश्चित भी पयों ?

ंसोचिये कि—ंएक राजा श्रपनी प्रजाको राजकीय नि नथा कायदे नहीं बताबे और उसके पालन करने की वि से भी श्रनभिश रक्खे फिर प्रजा को वैसा नियम पालन न करने के अपराध में काराबास में हूंस कर कठोर यातना रे तो यह कहां का न्याय है ? क्या ऐसे राजा को कोई न्या कड सकता है ? नहीं ! वस इसी प्रकार तीर्थकर प्रभू मूर्ति पू करने की श्राज्ञा नहीं दे, श्रीर न विधि विधान ही बताबे किर भी नहीं पूजने पर दएड विधान करें ? यह हास्यासा

वात समभंदार तो कभी भी मान नहीं सकता। अन्यत्व महाकरूप के विये हुए प्रमाण की करिएतता है

होते संदेव नदीं, और इसीसे श्रामान्य है।

×

इस प्रकार हमारे मृति-पूजक वन्धुयों द्वारा दिये जाने वाले आगम प्रमाणी पर विचार करने के पश्चात् इनकी यु

क्तियों की परीचा करने के पूर्व निवेदन किया जाता है कि-किसी भी वस्तु की सब्बी परीचा उसके परिणाम पर

विचार करने से दी होती है, जिस मन्ति से जन-समाज की दिन और उत्थान हो, वद तो आदरणीय है, और जोप्रपृति श्रदिन, पनम वस ही दुःध्वताना ही बह तल्काल स्थागने

वर्तेत विषय (मृति प्ता) पर विचार करने से यह देवपद्मांत ही लिंद्र दीती है। श्रान यदि मृति-पूजा दी गंग वस्ता पर्वाचार विया जाय तो रोमांच हुए यिना नहीं F. 711 ;

भावह विदेश समय में हैंग की श्रापार सम्पत्ति का हास रत मृतित्या द्वारा हा द्या है, मृति के याम्यण परितर



सोचिये कि—एक राजा श्रपनी प्रजाको राजकीयनि तथा कायदे नहीं बतावे और उसके पालन करने की वि से भी श्रनभिश रक्खे फिर प्रजा को वैसा नियम पालन न करने के श्रवराध में कारावास में द्वंस कर कठोर यातना रे तो यह कहां का न्याय है ? क्या ऐसे राजा को कोई न्या कइ सकता है ? नहीं ! वस इसी प्रकार तीर्थंकर प्रभू मृहिंगू करने की खाझा नहीं दे, और न विधि विधान ही बतावे फिर भी नहीं पुजने पर दएड विधान करें ? यह हास्यासव

वात समभादार तो कभी भी मान नहीं सकता। अतपन महाकरूप के दिये हुए प्रमाण की करिगतता में

होडे संदेह नहीं, श्रीर इसीसे श्रमान्य है।

इस प्रकार हमारे मृति-पृत्तक वन्धु यो द्वारा दिये जाने वाली श्रामम प्रमाणीं पर विचार करने के पश्चात् इनकी यु ितयों की परिज्ञा करने के पूर्व नियेत्न किया जाता है कि

किसी भी वस्तु की सङ्गी परीचा उसके परिणाम पर विचार करने से दी होती है, जिस महत्ति से जन-समाज की जिन और उत्थान हो, यह तो आवस्मीय है, और जोप्रयुनि प्रदिन, पतन वसे दी दुः व्यान स्थाप का जार स्थापन

महात विषय (मृतिप्ता) पर विचार करने से यह हरण देल है। लिंद होती है। आज यदि मृति-पूजा की पंप हरना पर विचार हिया जाय ना रामांच हुए विना नहीं £ 4 4 5 ;

भाव । विस्ट अन्य वे उथ की अवाद समित का द्वास ्य वृतिन्द्रवा हारा रा द्वा है, वृति के आवृत्रण मन्दिर

निर्माण, प्रतिष्ठा, यात्रा संघ निकालना, आदि कार्यों में अर-वों रुपयों का व्यर्थ व्यय हुआ है और प्रति वर्ष लाखों का होता रहता है, ऐसे ही लाखों रुपये जैन समाज के इन म-न्दिर मूर्ति और पहाड़ आदि की आपसी लड़ाई में भी हर वर्ष स्वाहा हो रहे हैं। प्रति वर्ष साठ हजार रुपये तो अकेले पालीताने के पहाड़ के कर के ही देने पड़ते हैं, भाई भाई का दुश्मन वनता है, भाई भाई की खून खराबी कर डालता है, यहां तक कि इन मन्दिर मूर्तियों के अधिकार के लिये भाई ने भाई का रक्तपात भी करवा दिया है जिसके लिये केशरिया ्हत्याकांड का काला कलंक मू० प्० समाज पर अमिट रूप से लगा दुआ है। इन मन्दिरों और मूर्तियों के लिये इनक श्रागमोद्धारक स्राचार्थ देवरफ्त से मन्दिर को घोकर पवित्र कर डालने की उपदेश धारा वहा कर जैनागम रहस्य ज्ञाता होने का नीत (१) परिचय देते हैं। ऐसी सुरत में येमन्दिर श्रीर मूर्तियं देश का क्या उत्थान ग्रीर कल्याण करेंने ???

जहां देश के अगिएत वन्धु भूखे मरते हैं श्रीर तड़फ २ कर श्रन श्रीर वस्त्र के लिये प्राण को देते हैं वहां इन ग्रूर वीरों को लाकों रुपये खर्च कर संघ निकालने में ही श्रात्म कल्याण दिखाई देता है, यह कहां की बुद्धिमत्ता है ?

इत देश में गुलामी का श्रागमन प्रायः मृति पूजा की श्र-धिकता से ही हुआ है और हुई है करोड़ों हरिजनों की पशु से भी वदतर दशा ? ऐसी स्थिति में यह मूर्ति पृजा त्यागने योग्य ही दहरती है।

कितने ही महानुभाव यह कहते हैं कि हम मृति प्जा नहीं करते किन्तु मूर्ति द्वारा प्रभु प्जा करते हैं। किन्तु यह

तथा कायदे नहीं बताबे और उसके पालन करने की वि से भा श्रनभिन्न रक्खे फिर प्रजा को वैसा नियम पालन न करने के अपराध में काराबास में ढूंस कर कठोर यातना तो यह कहां का न्याय है ? क्या ऐसे राजा को कोई न्या कड् सकता है ? नहीं ! वस इसी प्रकार तीर्थंकर प्रभू मूर्ति प् करने की श्राज्ञा नहीं दे, श्रीर न विधि विधान ही बतावे फिर भी नहीं पूजने पर दएड विधान करें ? यह हास्यास्य वात समकंदार तो कभी भी मान नहीं सकता।

अतएय महाकल्प के दिये हुए प्रमाण की कलितता में होडे संदेह नहीं, श्रीर इसीसे श्रमान्य है।

×

इस प्रकार हमारे मृति-पूजक बन्धु यो बारा दिये जाने वाले आगम प्रमाणों पर विचार करने के पश्चात् इनकी शु नितयों की परीक्षा करने के पूर्व नियेदन किया जाता है कि-किसी भी वस्तु की सच्ची परीचा उसके परिणाम पर

विचार करने से दी होती है, जिस प्रवृत्ति से जन-समाज है। िन और उत्थान हो, बह नो आदरमीय है, और जोप्रपृति भिद्रित, पत्रन वेसे ही दुः।वदाता हो यह तत्काल स्थाने योग्य है।

बहतुत विषय (मृति पुत्रा) पर विचार करने से पर रेपकर ते कि है। है। के बाज यदि मृति-पूजा की संप हरना पर विचार हिया जाय तो रोमांच हुए विना नहीं 15411

वा बहु है। इंड सबय वे इंग की खपार सम्पत्ति का हास इल मूर्ति हुआ हाल हा हुआ है, मृति ह ब्राध्यण मन्दिर

निर्माण, प्रतिष्ठा, यात्रा संघ निकालना, आदि कार्यों में अर-चों रुपयों का व्यर्थ व्यय हुआ है और प्रति वर्ष लाखों का होता रहता है, ऐसे ही लाखों रुपये जैन समाज के इन म-न्दिर मूर्ति ग्रौर पहाड़ ग्रादि की श्रापसी लड़ाई में भी हर वर्ष स्वाहा हो रहे हैं। प्रति वर्ष साठ हजार रुपये तो अकेले पालीताने के पहाड़ के फर के ही देने पड़ते हैं, भाई भाई का दुरमन यनता है, भाई भाई की खून खरावी कर डालता है, यहां तक कि इन मन्दिर मूर्तियों के अधिकार के लिये भाई ने भाई का रक्तपात भी करवा दिया है जिसके लिये केशरिया हत्याकांड का काला कलंक मू० प्० समाज पर अमिट रूप ्से लगा दुश्रा है। इन मन्दिरों श्रीर मूर्तियों के लिये इनके श्रागमोद्धारक श्राचार्थ देवरक्त से मन्दिर को धोकर पवित्र कर डालने की उपदेश धारा वहां कर जैनागम रहस्य ज्ञाता होने का नीत (१) परिचय देते हैं। ऐसी सुरत में येमन्दिर श्रीर मूर्तियें देश का क्या उत्थान श्रीर कल्याण करेंगे ???

जहां देश के अगिषात वन्धु भूखे मरते हैं और तड़फ २ कर अन और वस्त्र के लिये प्राण को देते हैं वहां इन रार वीरों को लाकों रुपये खर्च कर संघ निकालने में ही प्रातम करपाण दिखाई देता है, यह कहां की वुद्धिमत्ता है?

इस देश में गुलामी का आगमन प्रायः मृर्ति प्जा की श्र-धिकता से ही हुआ है श्रीर हुई है करोड़ों हरिजनों की पशु से भी बहतर दशा १ ऐसी स्थिति में यह मृर्ति प्जा त्यागने योग्य ही ठहरती है।

कितने ही महानुभाव यह कहते हैं कि हम मूर्ति प्जा नहीं करते किन्तु मूर्ति द्वारा प्रभु प्जा करते हैं। किन्तु यह

कथन भी सत्य से दूर है। वास्तव में तो ये लोग मूर्नि की पूजा करते हैं, और साथ ही करते हैं वैभव हा सह यदि आप देखेंगे तो माल्म होगा कि जहां मूर्ति के न कुएडलादि श्राभूषण बहुमूल्य होंगे, जहां के मंदिर थि श्रीर भव्य महलों को भी मात करने वाले होंगे उहां। सजाई मनोहर श्रीर श्राकरीक होगी यहां दर्शन पूजन हा वाले श्रधिक संख्या में जायंगे, श्रथवा जहां के मंदिर मृ के चमत्कार की भृंठी कथाएं और महातम्य श्रियक है चुके होंने वहां के ही दर्शक पूजक अधिकाधिक मिलेंगेएं ही मंदिरों मूर्तियों की यात्रा के लिए लोग अधिक अलि संय भी ऐसे ही तीथों के जिए निक्लोंगे, किन्तु जहां मान्त् क्षेप में त्राभूपण रहित मृति होगी, जहां चित्रशाला की सजाई नहीं होगी, जहां की किएत चमत्कारिक किंगड़िंहै नहीं फेली होगी, जहां के मंदिरों की व मृति की बतिष्ठा नहीं इर्दे होगी ऐसी मृतियों व मेदिरों के। के है देखेगा भी नहीं देखना तो दूर रहा बदां की मृतियं श्रप्त्य रह जायगी,वहां के वार्ज मी कभी र मीकर लोग छोल लिया करें तो भंजे हैं हिन्तु उस गांच में एहने वाले पुनक भी अन्य सजे सजी आहर्वेड मंदिरों की अपेचा कर इन गरीय और इंगा मीरमें के बनि उपचा ही रखने हैं ऐसे मेरिसे की हाल जिस यहार दिनी धनाटा के सामने निधन और मूर्व रांद्रों के होती है यस हमी प्रकार की होती है। जिसके धाचान वम्या यात्र भी भारत में एक तरफ तो कोड़ी ही सम्बोन वात, वह र विनाम नयन और रंग पदन है। नी भाग इस्ते वाले जन मेरिस, बीर इसीर बोट कई स्वानी ह अपन्य रहा में रहे दृष्ट छती तीयहरों ही मृतियी बाहे

नेर्धन जैन मंदिर है । श्रतपव सिद्ध हुश्रा कि- ये मूर्ति-पूजक निर्ध वास्तव में मूर्ति-पूजक ही हैं, श्रीर मूर्ति के साथ वैमव

वेलास के भी पूजक हैं। यदि इनके कहे अनुसार ये मूर्ति-त्रिक नहीं होकर मूर्ति द्वारा प्रभु पूजक होते तो इनके लिए मिन सज़ाई आदि की अपेजा और उपादेयता क्यों होती? शितिष्ठा की हुई और अपितिष्ठित का मेद भाव क्यों होता? स्या अपितिष्ठत मूर्ति द्वारा ये अपनी प्रभु पूजा नहीं कर सकते? किन्त यह सभी कंटा बवाल है। मर्ति के जिस्ये से

तकते ? किन्तु यह सभी फूंठा ववाल है। मृति के जिस्ये से पूजा होने का कहना भी फूंठ है प्रभु पूजा में मृति फोटो प्रादि की आवश्यकता ही नहीं है, वहां तो केवल शुद्धान्तः उत्तर तथा सम्यग्दान की आवश्यकता है जिसको सम्यग्दान है, यह सम्यक् किया द्वारा आत्मा और परमात्मा की परमो— कष्ट पूजा कर सकता है। मृति पूजा कर उसके द्वारा प्रभु तो पूजा कर सकता है। मृति पूजा कर उसके द्वारा प्रभु तो पूजा पहुंचाने वाले वास्तव में लकड़ी या पापाण के घोड़े कि दैठकर दुर्गम मार्ग को पार कर इप्ट पर पहुंचने की वि—

इतने कथन पर से पाठक स्वयं सोच सकते हैं कि मूर्ति जा वास्तव में श्रात्म कल्याण में साधक नहीं किन्तु वाधक है, जब कि—यह प्रत्यत्त सिद्ध हो चुका कि मूर्ति पूजा के हारा हमारा बहुत श्रनिष्ट हुवा और होता जारहा है फिर रेसे नग्न सत्य के सम्मुख कोई फुतक ठहर भी नहीं सकती केन्तु प्रकरण की विशेष पुष्टि और शंका को निर्मृत करने के लेप कुछ प्रचलित खास २ शंकाओं का महनोत्तर द्वारा समाधान किया जाता है, पाठक धैर्य एवं शान्ति से श्रयतो— कन करें।

## ११-क्या शास्त्रों का उपयोग करन भी मू० पू० है ?

परन — यास्य को जिनवाणी और ईश्वर वास्य म कर उनको सिर पर चढाने वाले ज्ञाप मूर्ति-पृत्ता का विगे केसे कर सकते हैं ?

उत्तर--यह प्रश्न भी अस्तुस्थिति की प्रमीनंशिका परित्रय देने वाला है, क्यों कि कोई भी सममतार मार्थ कानज शीर स्थाई के चने हुए शास्त्रों को ही जिनवाणी में देखर वाक्य नहीं मानता, न पुस्तक पन्ने ही संबेद बक्त हैं, दो पुस्तक इप में तिक्षेत्र हुए शास्त्र पहने या भूते हुए में वाद कराने में भी साधन इप श्रवश्य होते हैं श्रीर उन्हें अपनेत की अयोदा भी पड़ने पढ़ाने नक ही है किन्तु प्रकी का जिनवाणी मान कर बन्दन नमन करना या सिर पर अव कार्र सन्दान बहुत को के कार्य वादना का वादन की के क्योंकि अर्थ मान्य कार्य वादन ही है क्योंकि अर्थ मान्य वादना का वादन की किया जाता है। उन्हें सन्दान बानवार के अनुसार हमारे मुनि-पुष्ट कार्य श्री

मूर्ति को मूर्ति दृष्टि से देखने मात्र तक ही सीमित रक्खें तो फिर भी उतनी मूर्खता से क्या वच सकते हैं, यह समरख ग्हे कि-जिस प्रकार शास्त्रों का पठन पाठन रूप उपयोग ह्यान वृद्धि में आवश्यक है इस प्रकार मूर्ति आवश्यक नहीं शास्त्र द्वारा अनेकों का उपकार हो सकता है क्योंकि सा-हित्य द्वारा ही श्रजैन जनता में भारत के भिज्ञ २ प्रांतों श्रौर विदेशों में रहने वालों में जैनत्व का प्रचार प्रचूरता से हो सकता है। मनुष्य चाहे किसी भी समाज या धर्म का अनुः यायी हो, किन्तु उसकी भाषा में प्रकाशित साहित्य जब उस के पास पहुंच कर पठन पाठन में आता है तो उससे उसे जैनत्व के उदार एवं प्राणी मात्र के हितैपी सिद्धान्तों की स-च्ची श्रद्धा हो जाती है इस से जैन सिद्धान्तों का श्रच्छा प्रभाव होता है, आज भारत या विदेशों के जैनेतर विद्वान जो जैन धर्म पर श्रद्धा की दृष्टि रखते हैं यह सब साहित्य प्रचार (जो स्वल्प मात्रा में हुआ है) से ही हुआ है इसितिये जड़ होते हुए भी सभी को एक समान विचारोत्पादक शास्त्र जितने उपकारी हो सकते हैं उनकी श्रपेता मूर्ति तो किञ्चित मात्रभी उपकारक नहीं हो सकती, आप ही वताईये कि अजैनों में मृति किस प्रकार जैनत्व का प्रचार कर सकती है? ग्राज तक केवल मृति से ही किञ्चित् मात्र भी प्रचार हुआ हो तो वताईये।

प्रचार जो होता है वह या तो उपदेशकों द्वारा या सा-हित्य प्रचार से ही मृर्ति को नहीं मानने वालों की आज सं-सार में यही भारी संख्या है वैसे साहित्य प्रचार को नहीं

मानने वालों की कितनी संख्या है ? कहना नहीं होगा साहित्य प्रचार को नहीं मानने वाली श्रभागी समाज शाय ही कोई विश्व में अपना अस्तित्व रखती हो। आज पुस दारा दूर देश में रहा हुआ कोई ब्यक्ति अपने से भिन्न स माज,मत, धर्म के नियमादि सरलता से जान सकता हैपर यद कार्य मृति द्वारा दोना श्रसंभव को भी संभव वता सदरा है, जिस प्रकार अनपड़ के लिये शास्त्र व्यर्थ है औ मकार मृति-पूजा श्रजैनों के लिये ही नहीं किन्तु शृतवान रदित मूर्ति प्रकृतों के जिये भी व्यर्थ है। मूर्ति-प्रकृत वेधु जो न्ति को देखने से ही प्रभु का याद आना कहते हैं, यह भी मिथ्या अल्पना है, यदि विना मृति देखे प्रभु यत् नदी धारे हों तो मूर्ति पुत्र ह लोग कभी मन्दिर को जा ही नहीं सकते क्योंकि मूर्ति तो मिन्हर में रहती है और घरमें या सर्वे चलने फिरेने तो दिलाई देवी नहीं जब दिलाई दी नहीं देती तव उन्हें याद कैसे चाराके? बास्तव में इन्हें याद तो खपने वर पर दी आजाती है जिससे ये लोग नान्द्रन आदि लेकर मनिर हो जाने हैं। अनयव उक्त कथन भी अनुपादेय है। निनको तीर्थकर बानु के शरीर या गुणी का ध्यान करना हो उन है लिये तो सूर्ति अपूर्ण और स्थाये हैं। स्थाता ही भगन रहव से मूर्नि की हटाकर श्रीपनातिक मुत्र में बतावे इत तार्वहर हवहत का योग मास्त्र में बताय त्रामुलार ध्यात हरता चाहित, मृति के सामने स्थान करने से सूति स्थाना धा जात रोह है। ती है, अपने हैं। आती नहीं बहुने हेती, भर प्रत्येत्र अपूर्वच लिख् बात है। यतम्ब सूर्ति पूता दस्की

विशेष नहीं से बहती।

ता गुरुश्चात मां मनने खुद्य राखनार छे, पछी प्रभु महावीर ती पगथी ते मस्तक पर्यंत सर्व श्राकृति एक वितारों जेम वितरतों होय तेम हलवे हलवे ते श्राकृति नुं चित्र तमारा हर्य पट पर चितरों, श्रालेखों, श्रानुभवों श्राकृति ने तमे स्वष्ट पणे देखता हो तेटली प्रवल कल्पना थी मनमां श्रालेखी तेना उपर तमारा मनने स्थिर करी राखों मुहूर्त पर्यंत ते उपर स्थिर थथां खरेखर एकाग्रता थशें।

े इसके सिधाय इसी योग शास्त्र के नवम प्रकाश में ठपस्थ ध्यान के वर्णन में प्रारम्भ के सात श्लोकों द्वारा पृ० ३०१ में ध्यान करने की विधि इस प्रकार वताई गई है।

मांस श्रीसंप्रखीनस्य, निध्वस्ताखिल कभेणः।
चतुर्पुत्तस्य निःशेष, भ्रानामयदायिनः॥ १॥
इन्दु मगडल शंकाशच्छत्र त्रितय शालिनः॥
लमद् मामगडला भोग निडंबित निवस्ततः॥ २॥
दिव्य दुंदुमि निर्धोष गीत साम्राज्यसम्बदः
सगद् द्विरेफ कंकार मुखराशोकशोभिनः॥ ३॥
सिहासन निषयणस्य वीज्य मानस्य चामरैः॥
सुरासुर शिरोर्टन, दीप्तपादनखद्यतेः॥श॥
दिव्य पुष्पोदकराङकीर्ण, संकीर्णपरिष्रभुवः।
उत्कंधरेप्रृगकुलैः पीयमानकलध्वनैः॥ध॥
शांत वेरेम सिहादि, समुपासित संनिधः।

प्रभोः समनमगा, स्थितस्य परमेष्ठिनः॥६॥ सर्वेतिग्रय युक्त<sup>स्</sup>न केवल ज्ञान भास्त्रतः। प्रहेतां रुपमालन्य, ध्यानं रूपस्य मुच्यते।७॥

दन साल श्लोकों में यताए अगुसार सालात् समवसस्य में जिराजे हुए सम्पूर्ण अतिशय वाले गरेन्द्र, देवेन्द्र तथ पशु पत्ती मनुष्य खादि से सेवित तीर्थकर प्रभु का ही अब लंबन कर जो ध्यान किया जाता है उसे क्रपस्य ध्यान कहते हैं।

उक्क प्रकार से मच्ची आकृति को लक्ष्य कर उत्तम ध्यात किया जासकता है। ऐसे ध्यान में भूति की तनिक भी औ प्रश्यकता नहीं, स्वय चारों निरोप की मात्र आकृति ही औ लेख जन जातों है, ऐसे ध्यान कनों को कोई बुरा नहीं कह सकता।

तो मृति हा आलंपन लेहर ध्यान करने का करते हैं।
वे ध्यान नहीं हर ह लक्ष्य चूह उन आने हैं, क्योंकि ध्यान हा ध्यान नो मृति पर वो रहता है, यह मृति ध्याना को ध्यान ने धाने नहीं पहले हेती, ध्याना के साम्मृश्च मृति होने से ध्यान ने नी पद्मे पायाण ही मृति ह्वय में स्थान पा केतो हैं, इन्हें पर ध्येप में और पन कर उसकी प्रतां तह पहुंचने हा नहीं हता, जेसे एक निशाने पान किसी पस्तु को अध्य हर निशाना सहता है तो क्ष्य की प्रेश सकता है। धरीन इस हा निशाना जीवत पहतु वक्ष पहुंच सहता है।

#### १२—ग्रवलम्बन

प्रश्न — विना श्रवलम्यन के ध्यान नहीं हो सकता इस लिए श्रवलंबन रूप मृति रखी जाती है, मृति को नहीं मानने पाले ध्यान किस तरह कर सकते हैं ?

उत्तर—ध्यान करने में मृति की कुछ भी आवश्यकता नहीं, जिन्हें तीर्थंकर के शरीर और वाह्य अतिशय का ध्यान करना है वे सूत्रों से उनके शरीर और अतिशय का धर्मन जान कर अपने विचारों से मनमें कल्पना करे और फिर जान कर अपने विचारों से मनमें कल्पना करे और फिर तीर्थंकरों के भाव गुणों का चिन्तन करे बिना अनन्तज्ञानादि भाव गुणों का चिन्तन किये, अतिशयादि वाह्य चस्तुओं का भाव गुणों का चिन्तन किये, अतिशयादि वाह्य चस्तुओं का चिन्तन अधिक लाभकारी नहीं हो सकता। ध्यान में यह चिन्तन अधिक लाभकारी नहीं हो सकता। ध्यान में यह चिन्तन अधिक लाभकारी नहीं हो सकता। ध्यान में यह सामना कर बीरता पूर्वंक उनको सहन किये, और सममाय सामना कर बीरता पूर्वंक उनको सहन किये, और सममाय पुक्त चारित्र का पालन कर आनादि अनन्त चतुष्ट्य रूप गुण पुक्त चारित्र का पालन कर आनादि अनन्त चतुष्ट्य रूप गुण प्राप्त किये, आनावरणीयादि कर्मों की प्रकृति, उनकी भेयकरता भादि पर विचार कर गुभ गुणों को प्राप्त करने की भावना



#### १२—ग्रवलम्बन

प्रश्न — विना अवलम्यन के ध्यान नहीं हो सकता इस जेप अवलयन रूप मृति रखी जाती है, मृति को नहीं मानने ति ध्यान किस सरह कर सकते हैं ?

उत्तर—ध्यान करने में मृर्ति की फुछ भी आवश्यकता
गहीं, जिन्हें तीर्थंकर के शरीर और बाह्य अतिशय का ध्यान
करना है वे सूत्रों से उनके शरीर और अतिशय का ध्यान
कान कर अपने विचारों से मनमें करपना करे और फिर
जान कर अपने विचारों से मनमें करपना करे और फिर
विधेकरों के भाव गुणों का चिन्तन करे बिना अनन्तदानादि
विधेकरों के भाव गुणों का चिन्तन करे बिना अनन्तदानादि
भाव गुणों का चिन्तन किये, अतिशयादि बाह्य वस्तुओं का
भाव गुणों का चिन्तन किये, अतिशयादि बाह्य वस्तुओं का
विचार करे कि प्रभु ने किस प्रकार घोर एवं भयंकर कणें का
विचार करे कि प्रभु ने किस प्रकार घोर एवं भयंकर कणें का
सामना कर वीरता पूर्वक उनको सहन किये, और समभाव
सामना कर वीरता पूर्वक उनको सहन किये, और समभाव
सामना कर वीरता पूर्वक उनको सहन किये, और समभाव
गात करें, आनावरणीयादि कमों की प्रकृति, उनकी भेयकरता
आदि पर विचार कर शुभ गुणों को प्राप्त करने की भावना

प्रने।: सम्बन्धम्म, स्थितस्य परमेष्टिनः॥४॥ सन्भितित्राय युक्तरेन केवल ज्ञान भास्त्रतः। श्रहेती स्वभालन्य, ध्यानं स्वस्थ मुच्यते।७॥

रान सात रलो हों में यताप अगुसार सातात् समयसए में विराजे हुए सम्पूर्ण अतिशय वाले नरेग्द्र, देवेग्द्र तथ पर्य पत्ती मनुष्य आदि से सेविन तीर्थकर प्रभु का ही अब लेवन कर जो ध्यान किया जाता है उसे ऋषस्य स्थान कहते हैं।

उक्क प्रकार से मच्ची प्राकृति को लक्ष्य कर उक्कम ध्यान किया जासकता है। ऐसे ध्यान में मृति की नितक भी आ यक्ष्य इता मही, स्वय चारों निवाप की मात्र प्राकृति ही औ तक्त वन जाती हैं, ऐसे ध्यान कर्ती को कोई बुरा मही कह सकता।

तो मृति का शानेयन ते कर ज्यान करने का करते हैं। के ज्यान नहीं कर के नश्य चूक यम जाते हैं, क्योंकि ज्याना का ज्यान तो मृति वर के रहता है, यह मृति ज्याना को प्रणान से आमे नहीं वहने होती, ज्याना के स्वरम्भ मृति होने से ज्यान में भी पढ़ी प्रणान की मृति हरव में क्यान गा के ते हैं, इससे पर ज्येष में श्रीष्ट पन कर उसकी बन्नों तक पहुंचने का नहीं हेता, जेसे एक निगाने वान किसी वस्तु को उच्छ कर निगाना महत्ता है तो ज्यान की नेच सकता है। प्रचीत् रणका निशाना जीतन पहतु नक पहुंच सकता है।

#### १२—ग्रवलम्बन

प्रश्न — विना श्रवलम्यन के ध्यान नहीं हो सकता इस लिए श्रवलंबन रूप मृति रखी जाती है, मृति को नहीं मानने पाले ध्यान किस तरह कर सकते हैं ?

उत्तर—ध्यान करने में मृति की फुछ भी आवश्यकता
नहीं, जिन्हें तीर्धंकर के शरीर और वाह्य अतिशय का ध्यान
करना है वे सूत्रों से उनके शरीर और अतिशय का धर्णन
जान कर अपने विचारों से मनमें कल्पना करे और फिर
जीन कर अपने विचारों से मनमें कल्पना करे और फिर
विधिकरों के भाव गुणों का चिन्तन करे निना अनन्तआनादि
साव गुणों का चिन्तन किये, अतिश्यादि याह्य वस्तुओं का
साव गुणों का चिन्तन किये, अतिश्यादि याह्य वस्तुओं का
चिन्तन अधिक लाभकारी नहीं हो सकता। ध्यान में यह
चिन्तन अधिक लाभकारी नहीं हो सकता। ध्यान में यह
चिचार करे कि प्रभु ने किस प्रकार घोर एवं भयंकर कछों का
सामना कर चीरता पूर्वक उनको सहन किये, और समभाव
सामना कर चीरता पूर्वक उनको सहन किये, और समभाव
युक्त चारित्र का पालन कर आनादि अनन्त चतुष्टय क्र गुण
प्रक्त चारित्र का पालन कर आनादि अनन्त चतुष्टय क्र गुण
प्रक्त चारित्र का पालन कर आनादि अनन्त चतुष्टय क्र गुण
प्रक्त चारित्र का पालन कर श्रान गुणों को प्राप्त करने की भावना

करे, ज्ञानी पुरुषों की स्तुति करे, इस प्रकार सद्दत ही ध्यान हो सकता है, और स्वयं ध्येय ही श्रालंबन यन जाता किसी अन्य आलंबन की आवश्यकता नहीं रहती। इस सिवाय अनित्यादि वारद प्रकार की भावनाएं, प्रमोदादि व अन्य भावनाएं, प्राणी मात्र का ग्रुम एवं हितचिन्तक, स त्म निन्दा, स्वदोष निरीचाण आदि किसी एक ही विषय नेकर यथायक्य मनन करने का प्रयत्न किया जाय श्रीरपे भयतन में सद्देव उतरोत्तर बृद्धि की जाय तो श्रपूर्व श्राम मात हो कर जीव का उत्थान एवं कल्याग हो सकता है। ऐसी एक २ भावना से कितने ही प्राणी संसार समुद्र से पार होक यमन्त सुन्त के भोक्षा यन सुके हैं। ऐसे धर्म ध्यानी में ग्रि री किचित् मात्र भी आवश्य हता नहीं, ध्येय स्वयं आतं । वन जाता है। शरीर को लदय कर ध्यान करने याने की श्री केशस्थित्रपत्ती गरिंग् छत गुजराती भाषांतर वाली चौथी श्राप् ित हे योग शास्त्रपु० ३४३ में 'श्राकृति ऊपरएकाव्रता'विषय≸ लिस्त नेल को पहना चारिये,-

"होई पण पूरा पृथ्व उपर भिन्त वाला माणामी पणी महेलाई ची एकात्रना करी शहे हैं। धारों के तमारी हारी निन्त नी जागणी नगथान महातीर देव उपर हैं। तेनों तम नी हमस्यावस्था मां राजपृशीनी पासे त्रावेला विनार णिर नी प्राइनाएड गीच जाड़ी वालावंद्यामां मान्य प्यानमां जीन पड़े उने वा है बाह्य ते नेनार गिरिगीच जाड़ी हारिताना व्यली नी की व अने नेनी त्याह बाजू नी हरियाली शास्त क्षते राजीय बहे से वालाई नेनारा भानात्म ह विचारी थी पहुर्या, बा कर्य

## ११—ग्रवलभ्वन

प्रश्न — विना श्रवलम्यन के ध्यान नहीं हो सकता इस लिए श्रवलंबन रूप मूर्ति रखी जाती है, मूर्ति को नहीं मानने वाले ध्यान किस तरह कर सकते हैं?

उत्तर—ध्यान करने में मृति की कुछ भी आवश्यकता
नहीं, जिन्हें तीर्थंकर के शरीर और वाल अतिशय का ध्यान
करना है वे स्त्रों से उनके शरीर और अतिशय का वर्णन
करना है वे स्त्रों से उनके शरीर और अतिशय का वर्णन
जान कर अपने विचारों से मनमें कल्पना करे और फिर
जान कर अपने विचारों से मनमें कल्पना करे और फिर
तीर्थंकरों के भाव गुणों का चिन्तन करे विना अनन्तग्रानादि
भाव गुणों का चिन्तन किये, अतिशयादि वाह्य चस्तुओं का
भाव गुणों का चिन्तन किये, अतिशयादि वाह्य चस्तुओं का
चिन्तन अधिक लाभकारी नहीं हो सकता। ध्यान में यह
चिन्तन अधिक लाभकारी नहीं हो सकता। ध्यान में यह
चिन्तन अधिक लाभकारी नहीं हो सकता। ध्यान में यह
सिन्तन अधिक लाभकारी नहीं हो सकता। ध्यान में यह
सिन्तन अधिक लाभकारी नहीं हो सकता।
प्रांचा करे विरता पृथंक उनको सहन किये, और समभाव
सामना करे वीरता पृथंक उनको सहन किये, और समभाव
गुक्त चारित्र का पालन कर जानादि अनन्त चतुष्ट्य हुए गुण
प्राप्त किये, आनावरणीयादि कमों की प्रकृति, उनकी भेषकरता
प्राप्त किये, आनावरणीयादि कमों की प्राप्त करने की भावना
आदि पर विचार कर गुम गुणों को प्राप्त करने की भावना

करे, जानी पुरुषों की स्तुति करे, इस प्रकार सहज है। प्यान हो सकता है, और स्वयं ध्येय ही आलंबन बन जाता किसी अन्य आलंबन की आवश्यकता नहीं रहती। (सं तिवाय अनित्यादि वारह प्रकार की सावनाएं, प्रमोदादि 📲 प्रस्य भावनाएं, प्राणी मात्र का ग्रुभ एवं हितचिस्तक, स्वा त्म निन्दा, स्वदोप निरीदाण आदि किसी एक ही विषय के खे हर यथासक्य मनन करने का प्रयत्न किया जाय औरऐसे मयतन में सद्देव उतरोत्तर बुद्धि की जाय तो अपूर्व आनन माम हो कर जीव का उत्थान एवं कल्याम हो सकता है। नेती एक २ भावना से कितने ही प्राणी संसारसमुद्र से पार होत्र अनन्त गुन्त के भोक्षा यन चुके हि। एसे धर्म ध्वानों में मृदि री विचिन् मात्र भी श्रावश्यकता नहीं, ध्येय स्वयं श्रालंग वन जाता है। शरीर को लहत कर स्थान करने वाले को औ दशरवित्रयजी गरिए इत गुजराती प्राप्तंतर वाली औषी ऋष् ति हे योग शास्त्रपुर ३४६ में 'शाकृति फ्रणरणकावता' विषयण भिम्न नेज हो पड़ना चाहिये.—

ें होई पण पूर्य पृष्य उपर भिन्न वाला मालाती धर्मी राइनाई वी एकाश्रता करा शह हैं आरों के नमारी भरी भिन्न नी नागणी भगवान महाशिर देव उपर हैं तेओ तेम की इपस्ता वस्ता मां राजपृश्चीता पाने शासेना वैभार लिए ना पड़ा नाएक भी व की शिवाला प्रदेश मी भारत स्थान मां भीत पर्दे इने ना द प्रास्वेन विज्ञात विद्याली शास्त्र स्थान मां भीत ना रोज प्रत्यन ने श्वानु का दु नी दित्याली शास्त्र भा कर रम भीत ा ग्रुवज्ञात मां मनने खुग्न राखनार छे, पछी प्रमु महावीर मि पाथी ते मस्तक पर्यंत सर्व आकृति एक चितारो जेम वितरतो होय तेम हलवे हलवे ते आकृति तुं चित्र तमारा वितरतो होय तेम हलवे हलवे ते आकृति तुं चित्र तमारा हत्य पट पर चितरो, आलेखो, अनुभवो आकृति ने तमे स्गष्ट पणे देखता हो तेटली प्रगल कल्पना थी मनमां आलेखी स्गष्ट पणे देखता हो तेटली प्रगल कल्पना थी मनमां आलेखी तेना उपर तमारा मनने स्थिर करी राखो मुहुर्त पर्यंत ते उपर तेना उपर तमारा मनने स्थिर करी राखो मुहुर्त पर्यंत ते उपर

इसके सिथाय इसी योग शास्त्र के नवम प्रकाश में ठपस्थ स्थान के वर्शन में प्रारम्भ के सात श्लोकों द्वारा पृ० ३७१ में ध्यान करने की विधि इस प्रकार चताई गई है।

मोक्ष श्रीसंमुखीनस्य, विध्वस्ताखिल कभेणः। चतुर्मु हस्य निःशेष, मुखनामयदाधिनः ॥ १ ॥ इन्दु भगडल शंकाशच्छत्र त्रितय शालिनः ॥ लमद् भामग्रहला भोग विडंपित विवस्वतः ॥ २ ॥ दिव्य दुंदुनि निर्घोष गीत साम्राज्यसम्बदः रणद् द्विरेफ भंकार मुखराशोकशोभिनः ॥ ३ ॥ सिहासन निष्यणस्य वीज्य मानस्य चामरै: ॥ मुरामुर शिरोरत्न, दीप्तपादनखद्युतेः ।।४॥ दिच्य पुष्पोत्कराङकीर्ण, संकीर्णे शिपद्भुवः । उत्कंधरेर्भृगकुलैः पीयमानकलध्वनैः ॥भ॥ शांत वैरेम सिहादि, समुवासित संनिधः । त्रमोः सम्बस्ता, स्थितस्य परमेष्ठिनः ॥६॥ सर्वातिगय युक्तस्य केवल ज्ञान मास्वतः । ऋर्वतो रुपमालन्य, ध्यानं रूपस्य मुध्यते । ७॥

इन सात ब्लोकों में यताए अनुसार साद्वात् समयसए में विराजे हुए सम्पूर्ण अतिशय याने नरेन्द्र, देवेन्द्र त पशु पत्ती मनुष्य आदि से सेविन तीर्थकर प्रभु का दी अ लंबन कर जो ध्यान किया जाता है उसे ऋषस्य ध्यान कर्त

उक्त मकार से सब्बी आकृति को लक्ष्य कर उक्तम प्यान किया जासकता है। पेसे प्यान में मूर्ति की तनिक भी आ वस्यकता नहीं, स्थयं चारों निदाप की मात्र आकृति ही आ जेवन वन जाती है, पेसे प्यान कतों को कोई बुरा नहीं कहें मकता।

बो मृति का आलंबन लेकर ह्यान करने का कहते हैं। वे ज्यान नहीं कर के लक्ष्य चूक वन आते हैं, क्योंकि ज्याता का ज्यान तो मृति पर क्षा रहता है, वह मृति ज्याता को अपने से अभी नहीं पहने हेती, ज्याता के सम्मुख मृतिहोंने ले ज्यान के ना क्षा पायाण की मृति वहत्य में क्यात पा के तो हैं, इससे पर खेय में और बन कर उम्रको बहों तक कर्य कर लियाना महता है तो जदय को नेच सकता है। अपनेद इसका जियाना बीचन बस्तु तक पहुंच सकता है। किन्तु यही निशानेयाज लितत वस्तु को वेधने के लिये निशाना मारते समय अपने व लह्य के वीच में कुछ दूसरी यस्तु ओट की तरह रख कर उसी की ओर निशाना मारेया वस्तु ओट की तरह रख कर उसी की ओर निशाना मारेया वीच में दिवाल खड़ी कर फिर निशाना चलावे तो उसका निशाना वह दिवाल रोक लेती है जिससे वह लह्य अष्ट हो जाता है, ना यह दिवाल रोक लेती है जिससे वह लह्य अष्ट हो जाता है, स्ती प्रकार मूर्ति को सामने रख कर ध्यान करने वाले के स्ती प्रकार मूर्ति को सामने रख कर ध्यान करने वाले के लिये मूर्ति, दिवाल अोट) का काम करके ध्याता का लिये मूर्ति, दिवाल अोट) का काम करके ध्याता का खान अपने से आगे नहीं वढ़ने देती। विना मूर्ति के किया खान अपने से आगे नहीं वढ़ने देती। विना मूर्ति के किया खान अपने से आगे नहीं वढ़ने देती। विना मूर्ति के किया हुआ ध्यान ही अर्हत् सिद्ध रूप लह्य तक पहुंच कर चित्त को प्रसन्न और शांत कर सकता है, अतारव ध्यान में मूर्ति

की श्रावश्यकता नहीं हैं।
शास्त्रों में भरतेश्वर, निमराज, समुद्रपाल श्रादि महापुरुषों का वर्णन श्राता है, वहां यह वताया गया है कि उन्होंपुरुषों का वर्णन श्राता है, वहां यह वताया गया है कि उन्होंपुरुषों का वर्णन श्राता है, वहां यह वताया गया है संसार
ने विना इस प्रचलित जड़ मूर्ति के मात्र भावना से ही संसार
होड़ा श्रोर चारित्र स्वीकार कर श्रात्म कल्याण किया है,
होड़ा श्रोर चारित्र स्वीकार कर श्रात्म कल्याण किया किन्तु
भरतेश्वर ने श्रितित्य भावना से केवललान प्राप्त किया किन्तु
भरतेश्वर ने श्रितित्य भावना से केवललान की श्रावश्यकता
उन्हें किसी मूर्ति विशेष के श्रालंबन लेने की श्रावश्यकता
नहीं हुई, श्रतप्य ध्याता को ध्यान करने में मूर्ति की श्राव
स्वकता है ऐसे कथन एक दम निस्सार होने से वुर्द्ध गम्य
नहीं है।



प्रनोः सम्बमस्या, स्थितस्य परमेष्ठिनः ॥६॥ सर्वे।तिशय युक्तस्य केवल ज्ञान भास्ततः । प्रदेतो रुपमालन्य, ध्यानं रूपस्य मुच्यते । ७॥

रंग सान रहों हों यं यताए अनुसार साम्नात् समन्तर में विराजे हुए सम्पूर्ण अतिशय याने नरेग्द्र, वेबेन्द्र त परा पत्ती मनुष्य आदि से सेविन तीर्थकर प्रभु का ही मन लंबन कर जो ध्यान किया जाता है उसे ऋपस्य ध्यान करों है।

उक्त महार से सक्यी आफति को लक्ष्य कर उसम जान किया जान हता है। ऐसे ध्यान में मूर्ति की तनिक मी मा यस्यकता नहीं, स्वय चारों निहाप की मात्र आफति की भा ने मन जन जाती है, ऐसे ध्यान कती को कोई बुदा नहीं करें सहना।

तो मृति का धालं भ हो हर ध्यान करने का अन्ते हैं।

ते ध्यान नहीं हर के हरने खुक नम जाने हैं, क्योंकि ध्याना का लो मृति पर दो रहना है, यह भृति ध्याना और ले प्राप्ते नहीं नहीं रहने हेती, ध्याना के साम्मूल मृति होंके से ध्यान में साम्मूल मृति होंके हें प्राप्त में साम्मूल मृति होंके हें प्राप्त में साम्मूल मृति होंके हैं प्राप्त में साम का लेन में प्राप्त का मही रहने वह लेन में प्राप्त में साम का हो के साम हो होंचे हो नहीं हेता, में से एक नियाने यात्र किसी करना की अन्य हर जिसाना महिला के स्थान हो हो है हम जिसाना महिला की का लेन हम जिसाना महिला की हम नहीं हम जिसाना की हम जहने नहीं हम पहुंच सकता है।

किन्तु वही निशानेवाज लिंदत वस्तु को वेधने के लिये निशाना मारते समय अपने व लह्य के वीच में कुछ दूसरी
वस्तु ओट की तरह रख कर उसी की ओर निशाना मारे या
वस्तु ओट की तरह रख कर उसी की ओर निशाना मारे या
वीच में दिवाल खड़ी कर फिर निशाना चलावे तो उसका निशानावह दिवाल रोक लेती हैं जिससे वह लह्य अप हो जाता है,
इसी प्रकार मूर्ति को सामने रख कर ध्यान करने वाले के
इसी प्रकार मूर्ति को सामने रख कर ध्यान करने वाले के
लिये मूर्ति, दिवाल (ओट) का काम करके ध्याता का
लिये मूर्ति, दिवाल (ओट) का काम करके ध्याता का
ध्यान अपने से आगे नहीं बढ़ने देती। विना मूर्ति के किया
हुआ ध्यान ही अर्धत सिद्ध रूप लह्य तक पहुंच कर विच
को प्रसन्न और शांत कर सकता है, अत्राप्य ध्यान में मूर्ति
की आवश्यकता नहीं है।

का श्रावश्यकता नहा ह ।
शास्त्रों में भरतेश्वर, निमराज, समुद्रपाल श्रादि महापुरुषों का वर्णन श्राता है, वहां यह वताया गया है कि उन्होंपुरुषों का वर्णन श्राता है, वहां यह वताया गया है कि उन्होंपुरुषों का वर्णन श्राता है, वहां यह वताया गया है कि उन्होंने विना इस प्रचलित जड़ मूर्ति के मात्र भावना से ही संसार
केश श्रीर चारित्र स्वीकार कर श्रात्म कल्याण किया है,
श्रोदेश स्वीत्य भावना से केवलझान प्राप्त किया किन्तु
भरतेश्वर ने श्रीनत्य भावना से केवलझान प्राप्त किया किन्तु
उन्हें किसी मूर्ति विशेष के श्रालंबन लेने की श्रावश्यकता
वन्हीं हुई, श्रतप्य ध्याता को ध्यान करने में मूर्ति की श्रावः
स्वकता है ऐसे कथन एक दम निस्सार होने से वुद्धि गम्य
नहीं है।



# ?३—'नामस्मरण श्रीर मृतिं-पूजा'

प्रश्न-जिस प्रकार खाप नामस्मरण करते हैं उतौ मकार हम मृति-पूजा करते हैं, यदि मृति-पूजा से लाग नहीं नो नामस्मरण से क्या लाम ? जैसे "मृति मग्डन प्रश्नोत्तर"

पु॰ ४० पर विधा है कि— ''नेन कोई पुरुष है गाय दूध दे, एम केवल मुखे थी उक्चारण कर तो तेने द्ध मले के नहीं ? तमे कहेशों के नहीं, त्यारे परमंधर ना नाम थी के जाप थी पण कोई कार्य भिद्ध नहीं धाय तो पद्धी तमारे परमारमा नुं नाम पण न

इसका च्या समाचान है ?

94 442 1

उत्तर-पर तो बन्नहनी की मृतक है श्रीरंपनी ही रंतरे जीकान प्रतिकारीत्यों के जी की की जी कि "विस्तराय वेद्या ने बद्ध हो भूकी है। इन महात्रुवारों की यह ती white all them till do attorne and a surरटन रूप नाम स्मरण को उच्च फल प्रद नहीं मानता, भाव युक्त स्मरण ही उत्तम कोटि का फलदाता है। किन्तु भाव युक्त भजन के आगे तोते की तरह किया हुवा नामस्मरण किंचित् मात्र होते हुए भी मूर्ति पूजा से तो अञ्झा ही है, क्योंकि केवल वाणी द्वारा किया हुआ नामस्मरण भी वाणी-सुप्रणिधान' तो श्रवश्य है, श्रोर 'वाणीसुप्रणिधान' किसी २ समय 'मनः सुप्रणिधान' का कारण वन जाता है, श्रीर मूर्ति पुजा तो प्रत्यत्त में 'कायन्दुष्प्रिधान' प्रत्यत्त है, साथ ही मनःदुष्प्रियान की कारण वन सकती है, क्योंकि-पूजा में श्राये हुए पुष्पादि घाणेन्द्रिय के विषय का पोषण करने वाले हैं, मनोहर सजाई, आकर्षक दीवराशी और नृत्यादि नेवेन्द्रिय को पोषण दे ही देते हैं, वाजिन्त्र श्रोर सुरीले तान टप्पे कर्णे न्द्रिय को लुभाने में पर्याप्त है, स्नान शरीर विकार वढ़ाने का प्रथम श्रृंगार ही है, इस प्रकार जिस मृति पूजा में पांचों इन्द्रियों के विषय का पोषण सुलभ है वहां मनदुष्प्रणिधान हो तो आश्चर्य ही क्या है ? वहां हिंसा भी प्रत्यत्त है, प्रत-एव मूर्ति पूजा शरीर और मन दोनों को बुरे मार्ग में लगाने वाली है, कमें वंधन में विशेष जकड़ने वाली है, इससे तो केवल वाणी द्वारा किया हुआ नामस्मरण ही अच्छा और वचन दुष्पणिघान का अवरोधक है, और कभी २ मनःसुम-णिधान का भी कारण हो जाता है, अतएव मूर्ति-पूजा से नामस्मरण श्रवश्य उत्तम है।

यदि यह कहा जाय कि—'हमारी यह द्रव्य पूजा काय दुष्पणिधान होते हुए भी मनःसुषणिधान (भाव पूजा) की कारण है' तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि—मनःसुप्रणिधान में शरीर तुष्पिण्यान की आवश्यकता नहीं रहती, ह्रव्यक्त से भाव-पूजा जिलकुल प्रथक् है, भाव-पूजा में किसी जीव म मारना तो तुर रहा सताने की भी आवश्यकता नहीं रहती न किसी अन्य यहा वस्तुओं की ही आवश्यकता रहती है भाव-पूजा तो प्रकारत मन, वचन, और शरीर हारा ही के जावी है। अन्यव दृष्य पूजा को भाव-पूजा का कारण कहता असत्य है।

रायं इतिभद्रयति आवश्यक में लिखते हैं कि---

'नावस्तव में द्रश्यस्तव की आवश्यकता नदी।

भीर जो गाय का उसाहरण दिया गया है वह भी उछा भरतकार के दी विषय जाता है, क्योंकि—

जिस प्रधार गाय के नाम रहन मात्र से दूध नहीं मिल्र स्व हता, उसी प्रधार परणर, मिट्टी, या कामज़ पर चनी से नाय से मो दूब पात नहीं हो सकता यदि हमारे मृतिपृतक रह दूस उदादरण से भी जिज्ञा पात करना चाहें ता सहज दो ने मृति पूजा का यह फरना जनसे दूर हो सकता है। दिल्लू ये मेरे ऐसे मीचे नहीं, जो मान जाय, ये तो नाम ने दूख मितना नहीं महिंगे, पर गाय की मृति से दूब प्राण करन की तरह मृति पुजा तो करेंगे ही।

भागित नाव निजेप सप यन भी यारावना साजान गाय द धनान के प्रवाद होती है, हिस्तु मृति से इश्वित साम को कोने के प्राप्ता रचना नी पत्थर की गाय से दूध मह करने हैं वर्णवर ही दास्पाद्धाद है। यातपन ने समम्मी सी कोई कर सन्य नाने की प्रदेश करना चाहिय।

# १४— भौगोलिक नक्शे

प्रश्न—जिस प्रकार द्वीप. समुद्र, पृथ्वी द्वादि का ज्ञान नक्यो द्वारा सहज ही में होता है, भूगोल के चित्र पर से ग्राम, नगर, देश, नदी समुद्र रेट्वे ग्रादि का जानना सुग-म दोता है, उसी प्रकार मृति से भी सालात् का ज्ञान होता है ऐसी स्पष्ट यात को भी श्राप क्यों नहीं मानते ?

उत्तर—मात्र मृति ही सालात् का ग्रान कराने वाली है यह वात असन्य है। क्यों कि अनपढ़ मनुष्य तो नभ्यों को सामान्य रही कागज़ से अधिक नहीं जान सकता, किसी अनपढ़ या वालक के सामने कोई उच्च धार्मिक पुस्तक अनपढ़ या वालक के सामने कोई उच्च धार्मिक पुस्तक रख दी जाय तो वह मात्र पुढ़िया वान्धने के अन्य किसी भी रख दी जाय तो वह मात्र पुढ़िया वान्धने के अन्य किसी भी काम में नहीं ले सकता। अनसमक्त लोगों की वह वात सभी जानते हैं कि जय भारत में रेलगाड़ी का चलना प्रारम्भ जानते हैं कि जय भारत में रेलगाड़ी का चलना प्रारम्भ जानते हैं कि जय भारत में रेलगाड़ी का चलना प्रारम्भ जानते हैं कि जय भारत में रेलगाड़ी का चलना प्रारम्भ जानते हैं कि जय भारत में रेलगाड़ी समक्त कर देवी जानते हुआ तय वे लोग उसे वाहन नहीं समक्त कर देवी जानते थे। सालात् वीर प्रभु को देखकर अनेक युवतियां उनसे

रतिदान की प्रार्थना करती थी, वब्चे उसके मारे रो रो । भागते थे, अनार्थ लोग प्रभू को चोर समक्त कर ताइना रते थे, जब मूर्ति से ही जान प्राप्त होता है, तो साजात् व रेखने पर ज्ञान के वदले अज्ञान विपरीत ज्ञानक्यों हुआ? ब वात् धर्न के नायक और परम योगीराज प्रभु महावीर ह देख लेने पर भी वैरास्य के यदले राग, पर्व द्वेश भाव क्ये आगुन (वेदा) इए ?

यद दीक है कि जिस महार पढ़े लिखे मतुष्य नगर रेथकर इञ्जित स्थान अथवा रेव्वे लाईन सम्बन्धी आवध

रो कर जेने हैं। यानी नक्शा आदि पुस्तक की तरह अन भाव हरते में सदायक दो सकते हैं। किन्तु यदि कोई निजल न भ्या देख कर उद्धित स्थान पर पहुँचने के लिये उसी गार्थ पर होत् प्रभावति, विवयमप सहीयर में जल विदार हरने

से इच्छा से हुए पड़े, विश्वमय गाय से दूध बात करने ही भावित हरे, तन तो भृति भी साचान् ही तरह पूजीव

र । बहुनाय हो सहतो है, पर इस बहार की मुखना कोई नी असल्हार नहीं घरना नह मृनि ही शासन ही युद्धि से हैने THE HARACT

विच प्रहार मेरने हो नक्सा मानकर उसकी सीम इत्तेन मान तह हो है और पहाट मृति भी देखने मान तह छ ( अनावश्वम होने हुई माँ ) गीमिन रक्षिये, तब तो आप भंद रास्तान्य प्रश्नेत से बहुत छन्न वय सहते हैं। भी उन्हें पह आव है। हा दिया हुआ इसाहरता आवर्ता भूति ६४। व ४८५६ हिन्द ६४१। अन्यत्व काषको त्रशासदत ५६४ ने अवार हर धल माने हो ब्रह्म हरना नावित।

#### १५—स्थापना सत्य

प्रश्न —शास्त्र में स्थापना सत्य कहा गया है उसे श्राप मानते हैं या नहीं ?

उत्तर-हां स्थापना सत्य को हम अवश्य मानते हैं
उसका सच्चा आश्य यही है कि स्थापना को स्थापना मूर्ति
को मूर्ति चित्र को चित्र मानना। इसके अनुसार हम मूर्ति
को मूर्ति गानते हैं, किन्तु स्थापना सत्य का जो आप समको मूर्ति मानते हैं, कि स्थापना मूर्ति ही को सासात् मानकर
भाना चाहते हैं, कि स्थापना मूर्ति ही को सासात् मानकर
वन्दन पूजन आदि किये जांय यह अर्थ नहीं होता। इस प्रकार
वन्दन पूजन आदि किये जांय यह अर्थ नहीं होता। इस प्रकार
वन्दन पूजन आदि किये जांय यह अर्थ नहीं होता। इस प्रकार
वन्दन पूजन आदि किये जांम यह अर्थ नहीं होता। इस प्रकार
वा चाहिये जो मूर्ति को मूर्ति ही नहीं मानता हो। इस तरह
देना चाहिये जो मूर्ति को मूर्ति ही नहीं मानता हो। इस तरह
यहां आपकी उक्ष दलील भी मनोरध सिद्ध करने में असफल
ही रही।



रितदान की प्रार्थना करती थी, वच्चे उरके मारे से से कामाने थे, अनार्थ लोग प्रभू को चोर समक्त कर ताइना रते थे, जब मृति से ही ज्ञान प्राप्त होता है, तो साक्षात के वनले अज्ञान विवसीत ज्ञान क्यांहुआ? स्वार्थ के नायक और परम योगीराज प्रभु महावीर के लेने पर भी वैसाग्य के बदले साम, प्रवं ज्ञेश भाव का जायून (प्रा) हुए?

यह जीक है कि जिस प्रकार पढ़े लिखे मनुष्य नक्छ रेखकर इच्छित स्थान अथया रेक्वे लाईन सम्बन्धी जानक में कर जेने हैं। यानी नक्या आदि पुस्तक की तरह अब

यात हरते में सहायक तो सकते हैं। किन्तु यदि कोई विद्वार न स्था देख कर क्षेत्रत स्थान पर पहुँचने के लिये उसी तको पर होड़ अब मचाने, जिनमय असीवर में जल विद्वार करते

सी रच्या से हर पड़े, विश्वसय गाय से दूध शास करने ही सीराय हरे, तन तो सृति भी साजात् की तरह पूत्रनीय

ए हे तेहतीय हो सकती है, पर इस यहार की मूर्वता कीई में सम्बद्धार नहीं करता न र सृति ही ग्रायल की युद्धि में की

ितत प्रधार नेपों को नक्या मानकर उसकी सीम रेजन नाप तह तो है उसी प्रधार मृति भी देखेंक मात्र तक या ( प्रनाप्तव ह डोन हुए मी) भीमित रिक्षिय, तन ती जाग यह उस्ताराद प्रदृति में पहुत हुद प्रच सहते हैं। श्री रहा कर प्राप्त का दिया हुआ प्रदाहरण आपकी मृति से भे बाज है। इसा) प्रत्यत भावकी जरासक्त हुक्त से भेजार हर पत्य माने को प्रदृण हरता चाहिक।

#### १५—स्थापना सत्य

प्रश्न —शास्त्र में स्थापना सत्य कहा गया है उसे श्राप मानते हैं या नहीं ?

उत्तर--हां स्थापना सत्य को हम अवश्य मानते हैं
उसका सच्चा आशय यही है कि स्थापना को स्थापना मूर्ति
को मूर्ति चित्र को चित्र मानना। इसके अनुसार हम मूर्ति
को मूर्ति चित्र को चित्र मानना। इसके अनुसार हम मूर्ति
को मूर्ति मानते हैं, किन्तु स्थापना सत्य का जो आप समकाना चाहते हैं, कि स्थापना मूर्ति ही को साचात् मानकर
माना चाहते हैं, कि स्थापना मूर्ति ही को साचात् मानकर
वन्दन पूजन आदि किये जांय यह अर्थ नहीं होता। इस प्रकार
वन्दन पूजन आदि किये जांय यह अर्थ नहीं होता। इस प्रकार
वन्दन पूजन आदि किये जांय यह अर्थ नहीं होता। इस प्रकार
वन्दन पूजन आदि किये जांय यह अर्थ नहीं होता। इस तरह
देना चाहिये जो मूर्ति को मूर्ति ही नहीं मानता हो। इस तरह
यहां आपकी उक्ष दलील भी मनोरथ सिद्ध करने में असफल
ही रही।



# १९—नाम नित्तेष वन्दनीय क्यों !

प्रश्न-भाव निदेश को ही बम्दनीय मानकर अन् निदेश को अवस्त्रनीय कहने वाले नाम स्मरण यानामनिदेश को बंदनीय सिंज करते हैं या नहीं?

उत्तर—पह परन भी खजानता से खोत प्रोत है, दें नाम निजा को वन्दनीय मानते दी नदी, यदि हमनाम निजा को दी वन्दनीय मानते दी नदी, यदि हमनाम निजा को दी वन्दनीय मानते तो खुप म, नेमि, पार्थ, महाधीर आदि नाम वाले मानुष्यों को जो कि तीर्थकरों के नाम निजाय में दी उन को वन्दनी नमकार आदि करते, किन्तु गुणपूर्य नाम विजय को हम या कोई भी युद्धियाली मनुष्य या स्थयं मृति देश को वन्दनीय, प्रानीय नदी मानते, प्रभी स्तृत में गुण दिन करायमा निजाय को वन्दनीय प्रानीय मानते याले दिन कराय ही जनान हहै जो सहते हैं।

दम तो नाम तेक्ट यम्दना नमस्कार एवं किया कार्त है। इंद यनस्वाभी कमें पुन्ह के देवक जगतुपकारी, गुफ्तजात ने यान पूमें नोर्वकट यानु की तथा उनके गुणी ही इंद इस पत्ते विन्यपुर्ण प्रमुखा प्यान करते हैं तथ दमरी कर्ष्यनानुसार प्रभु हमारे नेत्रों के सम्मुख दिखाई देते हैं, हम श्रतिशय गुण्युक्त प्रभु के चरणों में श्रपने को समर्पण कर देते हैं, भक्ति से हमारा मस्तक प्रभु चरणों में भुक जाता है श्रीर यह सभी किया भाव नित्तप में है, ऐसे भाव युक्त नाम समरण को नाम नित्तप में गिना श्रीर इस श्रोट से मूर्ति पूजा को उपादेय कहना यह स्पष्ट श्रश्नता है।



# १९-नाम नित्तेष वन्दनीय क्यों !

भरन—भाव निदेश को दी बम्दनीय मानकर कर निदेश को अवन्दनीय कहने वाले नाम स्मरण यानाम निकेश को बंदनीय सिंव करते दें या नहीं?

उत्तर—गह परम भी श्रवानता से श्रीत प्रीत है, देंगे नाम निशेष की वन्ननीय मानते ही नहीं, पिर हम नाम मिलेंगे को हो वन्दनीय मानते तो श्रवम, नेमि, पार्थ, महाबीर भारि नाम बाते महत्यों हो जो कि तीय करते के नाम निशेष में हैं जन को वन्दनी नमस्कार श्रादि करते, किल्तु गुणगून्य मान निशेष हैं मां युद्धिशाली मनुष्य या स्थ्यं मूर्ति कि हो बन्दनीय, प्रानीय नहीं मानते, प्रमी म्हरत में गुण होव स्थापना जिल्ला को वन्दनीय प्रानीय मानते श्राद्धि कि हैं वहार युद्धिनत कहें जा सकते हैं।

दम को नाम तेकर वस्ता नमस्कार मत मिना करते हैं। बर अन्तनकानी कमें तुन्द के देवक जगतुपकारी, मुक्ताणार के अन्त त्या तोर्वेकर अनु की तथा उनके गुणी की कर दम तेले विध्यपूर्य अनु का स्थान करते हैं। तब हमार्थ कह्यनानुसार प्रभु हमारे नेत्रों के सम्मुख दिखाई देते हैं, हम ग्रतिशय गुण्युक्त प्रभु के चरणों में अपने को समर्थण कर देते हैं, भिन्त से हमारा मस्तक प्रभु चरणों में भुक जाता है श्रीर यह सभी किया भाव निचिप में है, ऐसे भाव युक्त नाम स्मरण को नाम निचेप में गिना श्रीर इस श्रोट से मूर्ति पुजा को उपादेय कहना यह स्पष्ट श्रवता है।

#### १७—'शकर के खिलीने'

प्रसन—राजकार के यने हुए खिलीने—हाथी, वीर्षेत्र गाय, मेंस, ऊंट, कवृतर प्रादि की आप खाते हैं या नहीं यदि उनमें स्थापना दोने से नहीं खाने ही तो स्थापना भित्रेष सन्दर्भाय सिद्ध दुया, या नहीं ?

उत्तर — देम गाय भेस जादि की आहति के की दे! प्राप्त के दिल्लीने नहीं साने, क्योंकि वह स्थापना निशेष है, स्थापना निशेष की मानेने याला, उस स्थापना की नती नेरहता है और न स्थापना की सीमा से अधिक महत्य में दर्श है। यदि एसे स्थापना निशेष युद्ध विलीने की की की की का नेरह नेर यह स्थापना निशेष का भद्रक मोडदरता है। और की को है उन स्थापना की सीमातीन महत्य के कर, उनके स्थापन जिल्लान पितान के संदर्भ की यांस, दान, पानी, बार्क और गाय, नेस्थिद, से दूध प्राप्त करने का प्रयस्त करें, हांकी लोड़ पर स्व सारी करने जी तो यह सबे साधारण के मानके सार करने मुले की स्थापन नानकर जी वस्दर्भ, पुणा, कर्न काशदि करते हैं वे भी तीन वर्ष के तत्त्तु के छोटे भाई के समान ही बुद्धिमान (१) है ।

हमारे सामने तो पेसी दलीलें ध्यर्थ है, यह युक्ति तो वहां देनी चाहिए कि जो स्थापना निचेप को ही नहीं मानकर ऐसे खिलीने को भी नहीं खाते हो, किन्तु श्राश्चर्य तो तय होता है कि—जब यह दलील मू० पू० श्राचार्य विजयलिध-स्रोरिजी जैसे विद्वान के कर कमलों से लिखी जाकर प्रकाश में शाई हुई देखते हैं।

नक्शे को नक्शा, चित्र को चित्र मानना तथा आवश्य-कता पर देखने मात्र तक ही उसकी सीमा रखना यह स्था-पना सत्य मानने की शुद्ध अद्धा है, नक्शे चित्र आदि को पना सत्य मानने की शुद्ध अद्धा है, नक्शे चित्र आदि को केवल कागज का दुकड़ा या पापाण मय मूर्ति को पत्थर ही कहना ठीक नहीं, इसी प्रकार नक्शे चित्र या मूर्ति के साथ साज्ञात् की तरह बर्ताव कर लड़कपन दिखाना भी उचित नहीं।

नहीं।
जम्बुद्धीप के नक्शे को श्रीर उसमें रहे हुए मेरू पर्यत
जम्बुद्धीप के नक्शे को श्रीर उसमें रहे हुए मेरू पर्यत
को केवल कागज का टुकड़ा भी नहीं कहना, श्रीर न उसको
जम्बुद्धीप या सुदर्शन पर्वत सममक्कर दीए मचाना, चड़ाई
जम्बुद्धीप या सुदर्शन पर्वत सममक्कर दीए मचाना, चड़ाई
जम्बुद्धीप या सुदर्शन पर्वत सममक्कर दीए मचाना, चड़ाई
जम्बुद्धीप या सुदर्शन पर्वत स्वादि के साथ सात्तात् का सा
करना। इसके विपरीत वित्र श्रादि के साथ सुन्नों का कार्य
स्ववहार कर अपनी श्रम्नता जाहिर करना सुन्नों का कार्य

नहीं है।

हम मूर्ति पूजक वंधुओं से ही पूछते हैं कि—जिस प्रकार
आप मूर्ति पूजक वंधुओं से ही पूछते हैं कि—जिस प्रकार
आप मूर्ति को साज्ञात रूप समक्त के वन्दन पूजन करते हैं,
आप मूर्ति को साज्ञात रूप समक्त के वन्दन पूजन करते हैं,
असी प्रकार क्या, कागज या मिट्टी की बनी हुई रोटी तथा
असी प्रकार क्या, कागज या मिट्टी की बादाम, खारक आदि
शिल्पकारों द्वारा बनी हुई पापाण की बादाम, खारक आदि

### १७—'शकर के खिलोने'

प्रयम—-राम्कर के वने हुए खिलीन—हाबी, घोषे गाय, नेंस, ऊंट, कब्नुतर खादि को खाप छाते हैं या नहीं यदि उनमें स्थापना होने से नहीं खाते हो तो स्थापना विशेष उनमें यदि हुआ, या नहीं ?

उत्तर—देश गाय भेंस आदि की आछित के देते पृष् रा कार है शिजीने नदीं खाने, क्योंकि यह स्थापना की तर्ता है, स्वापना निवेण हो मानने याला, उस स्थापना की तर्ता वाइता है और न स्थापना की मीमा से अधिक महत्व हैं। देश हैं। यदि एसे सापना निवेण का महक्त्वींकि की की की की यो ते हे ते यह स्थापना निवेण का महक्त्वींक्दरता है, और में कोई उस स्थापना हो मीमातीत महत्त्व देवर, अके धारने खिलान विजाने के देश्य में धान, सान, पानी, कार्य और गाय, निवाद, से हुच मान करने का प्रयान कर, हाली यो पह सवास हरने जो तो वह सब साधारण के मामने

नाम तो है बाजह से यश्चित हुत नहीं कहा जा सब्बा। हतो बहार मूर्जि को साचात् मानहर जो पन्ता, पुत्रा, बह स्कारादि करते हैं वे भी तीन वर्ष के तल्लु के छोटे भाई के समान ही विद्यमान (?) है।

में गाई हुई देखते हैं।

नक्शे को नक्शा, चित्र को चित्र मानना तथा आवश्यकता पर देखने मात्र तक ही उसकी सीमा रखना यह स्थाकता पर देखने मात्र तक ही उसकी सीमा रखना यह स्थाकता पर देखने मात्र तक ही उसकी सीमा रखना यह स्थापना सत्य मानने की शुद्ध श्रद्धा है, नक्शे चित्र आदि को
पत्थर ही
केवल कागज का डुकड़ा या पापाए मय मूर्ति को पत्थर ही
केवल कागज का डुकड़ा या पापाए मय मूर्ति के साथ
कहना ठीक नहीं, इसी प्रकार नक्शे चित्र या मूर्ति के साथ
सहात् की तरह बर्ताव कर लड़कपन दिखाना भी उचित
साज्ञात् की तरह बर्ताव कर लड़कपन दिखाना भी उचित

जम्बुद्धीप के नक्यों को और उसमें रहे हुए मेरू पर्यत को केवल कागज का दुकड़ा भी नहीं कहना, और न उसको को केवल कागज का दुकड़ा भी नहीं कहना, और न उसको जम्बुद्धीप या सुदर्शन पर्वत सममक्तर दौड़ मचाना, चढ़ाई करना। इसके विपरीत वित्र आदि के साथ सालात् का सा करना। इसके विपरीत वित्र आदि के साथ सालात् का साथ व्यवहार कर अपनी अवता जाहिर करना सुद्धों का फार्य

नहा ह।

हम मूर्ति पूजक वंधुओं से ही पूछते हैं कि—जिस प्रकार
श्राप मूर्ति को साहात रूप समभ के वन्दन पूजन करते हैं,
श्राप मूर्ति को साहात रूप समभ के वन्दन पूजन करते हैं,
असी प्रकार क्यां, कागज या मिटी की वनी गुई रोटी तथा
उसी प्रकार क्यां, कागज या मिटी की वादाम, खारक भादि
शिल्पकारों द्वारा वनी हुई पायाण की यादाम, खारक भादि

(=8)

वस्तुषं सा लेंगे ? नहीं, यह तो नहीं करेंगे। फिर तो आप

निय वंधुओं ? सोचो, और हउ के। छोड़कर सत्य स कार करो इसीमें सच्चा हित है। अन्यथा पश्चात्ताप कर



#### १८—पति का चित्र

प्रश्न-जिसका भाव वन्दनीय है उसकी स्थापना भी वन्दनीय है, जिस प्रकार पितवता छी अपने पित की अनुपस्थित में पित के चित्र को देख कर आनन्द मानती है, पित मिलन समान सुखानुभव करती है, उसी प्रकार प्रभुमूर्ति भी हदय के। आनिन्दत कर देती है, अतएव वन्दनीय है, इसमें आपका क्या समाधान है ?

उत्तर-यह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि—चित्र की मर्यादा देखने मात्र तक ही है इससे अधिक नहीं। इसी मकार पति मूर्ति भी देखने मात्र तक ही कार्य साधक है, इससे अधिक प्रेमालाप, या सहवास आदि खुख जो साचात् से मिल सकता है मूर्ति से नहीं। पतित्रता स्त्री का पति की, मजुपस्थिति में यदि चित्र से ही प्रेमालाप आदि करते देखते. हो या चित्र से विध्वाप सध्वापन का अनुभव करती हो तव तो मूर्ति पूजा भी माननीय हो सकती है, किन्तु ऐसा कहीं भी नहीं होता फिर मूर्ति ही साचात् की तरह पूजनीय कसे हो सकती है श्रितप्य जिसका भाव पूज्य उसकी स्था यस्तुयं सा लेंगे ? नहीं, यह तो नहीं करेंगे। फिर तो आपने मृति प्रकता प्रध्रो ही रह गई ?

निय बंधुओं ? सोचो, और इंड के। हो इकर सत्य औं कार करो इसीमें सच्चा हित है। अन्यथा पश्चात्ताप करना





पना पूज्य मानने का सिद्धान्त भी प्रमाण एवं युक्ति से अ चित्र मिद्ध होता है।

यहां फिलने हो सनमिदाबन्ध यह प्रश्न का धेउते हैं फिनेजर पतिचित्र से मिलन सुघ नहीं पा सकती तो कंवल पितिः! रम प्रकार नामस्मरण करने से दी क्या सुख पा सकती । इमसे तो नाम स्मारण भी अनुचित ठहरेगा ? " इम विका में इन भान भाइयों से कहता है कि-जिस प्रकार चित्र लान नहीं उसी पकार मात्र वाणी द्वारा नामांचारण करे नी नहीं। हां नाव द्वारा जो पति की मौजूदगी के माग स्थिति घटना, एवं परस्पर इडिज्जन सुमानुगव का स मनंत पर वह की उस समय प्रपति विध्यापत भूलकर पूर्व मधवापन की स्थिति का अनुना । लगता है, उस कमत उसके मामने भूत कालीन गुलाई सं यदनाएं खड़ी हो जाती हैं, और उनका समर्ग वद मधने को उभी गये सुझहे जमाने में हमक का ही वरुषता वात करवेती है। इसीलिये ती बहाचारी ही 🖫 काम नेतारी हा समरण नहीं करने का आदेश देकर प्रभु ने ह बाइ बनादी है। प्रतापन यह समितिय कि जी कुछ भी न हार्रेन दे वह नाव निर्वाप से ही है। स्थापना से नहीं। निर्म ने में जिया से साम जाय होने का बह कर मूठ पूर्व इंग्ली बाइन हो, तो उसका समाधान उद्योगने ( मार्च) र K Int a stagement

#### १६--स्त्री-चित्र स्रोर साधु

प्रश्न जैसे श्री चित्र देखने सेकाम जागृत होता है और इसी से ऐसे चित्रमय मकान में साधु को उतरने की मनाई की गई है, वैसे प्रभु चित्र या मूर्ति से भी वैराग्य प्राप्त होता है, फिर आप मूर्ति पूजा क्यों नहीं मानते?

उत्तर क्यां चित्रं से काम जागृत हो उसी प्रकार प्रभु मूर्ति से वैराग्य उत्पन्न होने का कहना यह भी असंगत है। क्योंकि क्यां चित्र से विकार उत्पन्न होना तो स्वतः सिद्ध और प्रत्यत्त है।

खुन्दरी युवती का चित्र देखकर मोहित होने वाल तो प्रति यत ६६ निन्याणवे मिलॅंगे, वैसे ही सालात् सुन्दरी को देखकर भी मोहित होने वाल वहुत से मिल जायँगे। किन्तु सालात् त्यागी वीतरागी प्रभु-या मुनि महात्मा को देखकर वैराग्य पाने वाले कितने मिलंगे ? क्या प्रतिशत एक भी मिल सकेंगा ?

संसार में जितनी राग भाव की पशुरता है उसके लहारा में भी बीतराग भाव नहीं है, और इसका खास कारण यह है कि-जीव मनादि काल से मोहनीय कर्ममें रंगा हुआ है, संसार पना पूज्य मानने का सिद्धान्त भी प्रमाण पर्व युक्ति से अ

यहां कितने क्षेत्रनित्रवन्तु यह प्रश्न कार्येक्ते हैं कि-'प्रव की पतिचित्र से मिलन सुख नहीं पा सकती तो कंवल पति, पति इस यकार नामस्मरण करने से दी क्या सुख पा सकती 🚻 रूपसे तो नाम समारण भी अनुचित ठहरेगा ? " रस विवर मे में इन भाने भाइयों से कहता है कि-जिस प्रकार चित्र में लान नहीं उसी प्रकार मात्र वाणी द्वारा नामों गारण करने है मां नहीं। हो नाव द्वारा जो पति की मोज्ञुदगी के समय ह स्थिति घटना, एवं परस्पर इच्छित सुखानुमव का साल सरते पर चन्नु भ्यो उस्य समय प्रपते विधवापत है न्तिकर पुत्रे स्थायापन की स्थिति का अनुनव क्रा लगता है, उस समय उसके मामने भृत कालीन गुधानुतरे की घडनाय खड़ी हो जाती है, और उनका सारत थ वड अपने को उसी गये गुजरे जमाने में कमक कर की यस्यत्। याद्य सरवेती है। इसीलिये ती ब्रह्मयारी में पी राज नेगी हा समरण नदी करने का आदेश देकर पन ने के भार बनादी है। अनापन यह समितिय कि जी कुछ भी नी उहित है वह भाव निर्राण से ही है। स्थापना से नहीं । तिस् नी जा वित्र से गाम जान होने का कह कर मूर पर वि शता जाति है, तो उपका प्रमाचान उद्योसने ( मात) है & sme a diagram

## १६--स्ती-चित्र और साधु

प्रश्न जैसे स्नी चित्र देखने सेकाम जागृतहोता है और इसी से ऐसे चित्रमय मकान में साधु को उतरने की मनाई की गई है, वैसे प्रभु चित्र या मृति से भी वैराग्य प्राप्त होता है, फिर आप मृति पूजा क्यों नहीं मानते?

उत्तर की चित्र से काम जागृत हो उसी प्रकार प्रभु मूर्ति से चैराग्य उत्पन्न होने का कहना यह भी असंगत है। क्योंकि की चित्र से विकार उत्पन्न होना तो स्वतः सिद्ध और प्रत्यत्त है।

खुन्दरी युवती का चित्र देखकर मोहित होने वाले तो प्रति शत ६६ निन्याणवे मिलँगे, वैसे ही साज्ञात् सुन्दरी को देखकर भी मोहित होने वाले वहुत से मिल जायँगे। किन्तु साज्ञात् त्यागी वीतरागी प्रभु-या मुनि महात्मा को देखकर वैराग्य पाने वाले कितने मिलँगे ? क्या प्रतिशत एक भी मिल सकेगा ?

संसार में जितना राग भाव की प्रचुरता है उसके लड़ांश में भी बीतराग भाव नहीं है, और इसका खास कारण यह है कि जीव मनादि काल से मोहनीय कर्ममें रंगा हुआ है, संसार पना पूज्य मानने का सिद्धान्त भी प्रमाण एवं गुनित से व चित निद्ध होता है।

यहां कितने तो मननिज्ञ बन्धु यह प्रश्न का बैठते हैं कि-'जब क पतिचित्र से मिलन सुख नदीं पा सकती तो कंवल पनि, पी इम प्रकार नामस्मरण करने से दी क्या खुल पा सकती है इमसे तो नाम स्मारण भी अनुचित ठढरेगा ? " इस विका में इन भाज भाइयों से कहता है कि-जिस प्रकार विव लान नहीं उमी प्रकार मात्र वाणी ब्राग नामीबारण करने। मी नहीं। हो नाव द्वारा जो पति की मीजूत्मी के समय स्थिति घटना, एवं परस्पर दण्डित सुसानुमयका सा मरने पर वह ल्या उस समय प्रपति विधवापत न्त्रकर पूर्व संघवापन की स्थिति का अनुसर <sup>हा</sup> त्रमता है, इस एमय उएके सामने भूत कालीन गुणा<sup>तुन</sup> धे पहलाए भद्री हो जाती है, और उनका सार<sup>त</sup> ह तद अपने की उसी गये गुजरे जमाने में हमक कर थी वरुवना वात प्रस्तेनी है। इसीलिये ती बहाचारी की पूर्व काम ने भी का कमरण नहीं करने का आदेश देकर पन ने की का इ बनाइंट है। मनापन यह समितिय कि जो पुछ भी क धान है १९ मध्य निश्चय से ही है स्थापना से नहीं। दिस् नी भी विश्व की गाम नाच होने का कद कर मुर पर विशे इरता कारते हो, तो उसका समाचान उद्योगने (मार्च) म # 148 A fington

### *१६--स्री-चित्र* स्रोर साधु

परन जैसे की चित्र देखने सेकाम जागृतहोता है और इसी से ऐसे चित्रमय मकान में साधु को उतरने की मनाई की गई है, वैसे प्रभु चित्र या मृति से भी वैराग्य पाप्त होता है, फिर आप मृतिं पूजा क्यों नहीं मानते?

उत्तर — स्त्री चित्रं से काम जागृत हो उसी प्रकार प्रभु मूर्ति से वैराग्य उत्पन्न होने का कहना यह भी असंगत है। प्योंकि — स्त्री चित्र से विकार उत्पन्न होना तो स्वतः सिद्ध और प्रत्यत्त है।

खुन्दरी युवती का चित्र देखकर मोहित होने वाले तो प्रति यत १६ निन्याणवे मिलेंगे, वैसे ही साचात् खुन्दरी को देखकर भी मोहित होने वाले वहुत से मिल जायँगे। किन्तु साचात् त्यागी वीतरागी प्रभु-या मुनि महात्मा को देखकर वेराग्य पाने वाले कितने मिलेंगे ? क्या प्रतिशत एक भी मिल सकेंगा ?

संसार में जितनी राग भाव की पशुरता है उसके लहारा में भी बीतराग भाव नहीं है, और इसका खास कारण यह है कि जीव मनादि काल से मोहनीय कर्ममें रंगाहुआ है, संसार पना पुरुष मानने का सिद्धान्त भी प्रमाण पर्व युनित से व धित निद्ध होता है।

यहां कितने ही अनिमन्न बन्धु यह प्रश्न का बैठते हैं कि-'नव क पनिचित्र से मिलन सुख नहीं पा सकती तो कंवल पनि पी इम प्रकार भामसमरण करने से दी क्या खुछ गा सकती है इमसं तो नाम स्मारण भी अनुचित ठहरेगा ? " इम विका में इन भाने गाइयों से कहता है कि—जिस प्रकार विश्र लान नहीं उसी प्रकार मात्र वाणी बारा नामीव्यारण करते। नो नहीं। हो नाव जाम जो पति की मोजूदगी के सगय। स्थिति घटना, एवं परस्पर इन्छित सुखानुनव का सा हरने पर यह स्था उस समय अपने विधवापन नुलकर पूर्व मधवापन की स्थिति का अनुस्व <sup>हा</sup> बनता है, उस रामय उसके मामने भूत कालीन गुमानुन हा पड़नाए भूत हो जाती है, मीर उनका सार्थ ह वद भयन का उद्योगय गुजर जमाने में रूमक कर गी य अन्य यात्र कर नेती है। इस्तिलियं ती ब्रह्मचारी की पूर्व भाज भोगों भा भागा नहीं प्राप्त का आदेश देखा प्रमु ने औ का इ बना हो है। सनए व वह समित्य कि तो कुछ भी मा राति है १६ मान निशेष में दी है। स्वापना से नहीं । विस् नी जा चित्र में गांग भाग होने का कहका मुं० पि ध्यमा चाउने हो, तो उक्तया समाचान उन्नासर्वे (मार्न) अ 据 多性产品 有相待~

## १६--स्नी-चित्र ग्रौर साधु

प्रश्न — जैसे स्नी चित्र देखने सेकाम जागृतहोता है और इसी से ऐसे चित्रमय मकान में साधु को उत्तरने की मनाई की गई है, वैसे प्रभु चित्र या मूर्ति से भी चैराग्य प्राप्त होता है, फिर आप मूर्ति पूजा क्यों नहीं मानते ?

उत्तर लो चित्र से काम जागृत हो उसी प्रकार प्रभु मूर्ति से वैराग्य उत्पन्न होने का कहना यह भी असंगत है। प्योंकि ली चित्र से विकार उत्पन्न होना तो स्वतः सिद्ध और प्रत्यन्त है।

सार अत्यत्त हु।

सुन्दरी युवर्ता का चित्र देखकर मोहित होने वाल तो प्रति

शत १६ निन्याणवे मिलेंगे, वैसे ही साज्ञात सुन्दरी को देखकर
भी मोहित होने वाल वहुत से मिल जायँगे। किन्तु साज्ञात्

त्यागी वीतरागी प्रभु-या मुनि महात्मा को देखकर वैराग्य पाने
वाले कितने मिलेंगे ? क्या प्रतिशत एक भी मिल सकेंगा ?

संसार में जितनी राग भाव की पशुरता है उसके लक्षारा में भी बीतराग भाव नहीं है, और इसका खास कारण यह है कि—जीव मनादि काल से मोहनीय कर्ममें रंगा हुमा है, संसार

वेठे हैं, किन्तु उसी समय कोई सुन्दरी युवित वह्नाभूपण से रूज हो न्पुर का भिक्कार करती हुई उस व्याख्यान समा के समीप होकर निकल जाय तव आप ही वताइये, कि उस युवती का उधर निकलना मात्र ही उन त्यागी महात्मा के घंटे यो घन्टे तक के किय परिश्रम पर तत्काल पानी फिरादेगा या नहीं ? अधिक नहीं तो कुछ त्त्रण के लिए तो सुन्दरी श्रोतागण का ध्यान धारा प्रवाह से चलती हुई वैराग्यमय व्याख्यान धारा से हटा कर अपनी ओर खींच ही लेगी, और इस तरह श्रोताओं के हृदय से बढ़ती हुई वैराग्य धारा को एक बार तो अवश्य खिड़त कर देगी। और धो डालेगी महात्मा के उपदेश जन्य पवित्र असर को। भले ही वह सात्वात स्त्री नहीं होकर की वेप धारी बहुक्षिया ही एयों न हो ?

(२) आप अपना ही उदाहरण लीजिए, आप मन्दिर में मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, आप का मुंह त्यागी की मूर्ति की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, आप का मुंह त्यागी की मूर्ति की ओर होकर प्रवेश द्वार की तरफ पीठ है। आप वाहर से आने वाले को नहीं देख सकते, किन्तु जब आपकी कर्णेन्द्रिय में दर्शनार्थ आई हुई स्त्री (भले ही वह सुन्द्री और युवती न हो) दर्शनार्थ आई हुई स्त्री (भले ही वह सुन्द्री और युवती न हो) के चरणाभूपण की आवाज सुनाई देगी, तव आप शीय ही के चरणाभूपण की आवाज सुनाई देगी, तव आप शीय ही अपने मन के साथ शरीर को भी वीतराग मूर्ति से मोड़कर पक्वार आगत स्त्री की तरफ दृष्टिपात तो अवश्य करेंगे। पक्वार आगत स्त्री की तरफ दृष्टिपात तो अवश्य करेंगे। उस समय आपके हृदय और शरीर को अपनी ओर रोक रखने उस समय आपके हृदय और शरीर को अपनी लेंदि, मोहराज में वह मूर्ति एक दम असफल सिद्ध होगी। कहिये, मोहराज की विजय में फिर भी कुछ सन्देश हो सकता है क्या? और लीजिए:—

(३) एक कमरे में तीर्थंकरों महात्मामों, देश नेतामों के मनेक चित्रों के साथ एक श्रुक्तर युक्त युवति का चित्र भी एक

जानकर हलका वस्न नहीं लेंगे. किन्तु नौका विद्यारिणी के सुन्दर और आकर्षक चित्र को लेने की तो आप भी इच्छा करेंगे। आज प्रचार के विचार से वलों पर भद्दें और अश्लील चित्र भी आने लगे हैं और मैंने ऐसे कई मन चले मनुष्यों को देखें हैं जो मोहक चित्र के कारण ही एक दो आने अधिक देकर वस्न खरीद लेते थे।

इस प्रकार संसार में किसी भी समय कामराग की अपेता वैराग्य अधिक संख्या के संख्यक मनुष्यों में नहीं रहा भूतकाल के किसी भी युग में (काल) ऐसा समय नहीं आया कि-जब मोहराग से विराग अधिक प्राणियों में रहा हो।

तीयंकर मूर्ति यदि नियमित रूप से सभी के हृद्य में वैराग्योत्पादक ही हो तो-आये दिन समाचार पत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित नहीं होते कि—"अमुक पाम में अमुक मिन्दर की मूर्ति के आभूवण चोरी में चले गये, धातु की मूर्ति ही चोर ले उड़े अमुक जगह मूर्ति खिणडत करडाली गई, आदि हन पर से सिद्ध हुआ कि वीतराग की मूर्ति से वैराग्य होना नियमित नहीं है। वैराग्य भाव तो दूर रहा पर उल्टा यह भी पाया जाता है कि चोरी और द्वेप जैसे दुए भाव की भी मूर्ति उत्पादिका बन जाती है, क्योंकि-उसके वहमूल्य आभूवण या स्वयं धातु मूर्ति आदि ही चोर को चोरी करने को परणा करते हैं, यहमूल्यस्व के लोभ को पैदा कर मूर्ति चोरी करवाती है, और द्वेपी आततायी के मनमें मूर्ति तोड़ने के भाव उत्पक्ष कर देती है। इससे तो मूर्ति निन्दनीय भावोत्पादिका भी ठहरी।

मतपव सरल वुद्धि से यद्दी समभो कि स्त्री चित्र से रागी-

व्यव होना स्वानाविक है। किन्तु मूर्ति से वैराग्योलक हो। नियभित नहीं । क्योंकि-वैराप्य भाव मीह हे स्योपस सं उत्पन्न होता है, और दायोपराम भाव यांन महालाग र निज नी संसार के सभी इश्य पदार्थ वेराम्योत्पादक है पटने हैं, जेसे समुद्रपालजी की चौर, निमराजर्षि को का्र्\* नरतेत्वर को मुद्धिका, मादि ऐसे जायोगशमिक माव वाली है िवय भूति हो कोई लारू आवस्पकता नहीं, और इन्हें की निर अ दूर रहा किन्तु माधान देनांगना भी अलिन नहीं कर सकत र तो उलाने नी वंशास्य घड्ण कर जेने हैं और यह भी निधत न हो कि एक बब्द के लगी के उदय में एक हो प्रकार के नार द्रवाज केल ही. धादाल बोरा पनु ही दी लीतिय जो परम बीतरागी દે નાન્દ્રિયા, વામો મહાત્માં છે, જિલ્લો ઉપયો તુવાલા યુપીનવી से काम बालका हा तब बीर बनावी की जीर एसमेंत हा इ.स.च. इत्याच प्राचीत नाम जनी ना ऋद्या में स्थाम और वा हा ना वा वा वा ना ना ना वा अपने यह सिक्र हुआ हिल् र र परंतु सन्ता के दहव ने एक तो धवतर के भाव उत्पन्न वाले च र च र नडा है। उप इदय साच चाल का सामान् प्रमुदी इंडान्पालयां नहीं इंडान्य है से पुनिस्थित विनर्ता में है। दूस्ता ेर र रहार जा किन इन्ते हासनाई है, वेस प्रमुखित्र स्वतं र्ध भागा का कहा ना कहा के हत्व करते किन्त हमा किसी ' के के में मान करने होना दिया प्रमान राज्य और सरने हैं। २ ४ करोड के दे परिचे की अराजीताक जाना कार्य नहीं। किली र राज है ज्यारक पान आपदा पड़ अनहाना और नाम ं इत्त्व वेड्ड इंग्डेंग्लर यान वी विवस अप तो मी धर्ष र न नहीं है। कार्रिया रिवार प्रकार और विश्व रूपान तक है र अन्य के काई नह दूषण काल के विकास के क्षेत्र के किए हैं।

भालिंगन चुम्बनादि कुचेएा नहीं करता, उसी प्रकार प्रभु मूर्ति की रुचि वाले के लिये देखने तक ही हो सकती है, ऐसी हालत में मूर्ति की सीमातीत वन्दना पूजनादि रूप भक्ति फ्यों की जाती है। ऐसा करना आप के उक्त उदाहरण से घट सकता है क्या ? अतपव यह उदाहरण भी मूर्ति पूजा में विफल ही रहा।



## २०--हुएडी से मूर्तिकी साम्यता

भरभ—जब कोई घनी द्यापारी अपनी किसी विशेष स्तिन इसान के नाम किसी ममुख्य को दूपडी लिखाई तह वह ममुख्य उस दुवारी के जिस्से लिखान यविष्यात कर म सन्त दें, बनाविष्य कर स्थापना निरोध का प्रमाय मही तो स्था है। दूध में ने जिनने द्याये तेने के निर्मेश हैं। नह स्थारी की स्थापना नदी दें। स्था ?

उत्तर — इति प्रयंत हवायन निजय का त्रंपन कर नवा है, यह प्रयंत्र यह स्थान में रथना जाहिये कि हवायम न इन ना ग्रन्त में अनि जिल्ल ग्रन्था की दे पायाम कार भी कि के विश्वेत मालाल की न्यायना की महे तो आपने इन मान ने मालाल की वी स्थायना था स्थाप शामा है, प्रयोध इति का नाम जिल्ला में है, दूसरी जेन जाने की इनमें कि इन कान प्रथान पर तो पाल हुई है, और हुसरी माने प्रकार का उत्तर नाम की निजये की मालाह माने माने यदि हुएडी का भाव सत्य नहीं हो, लिखने शिकारने वाले श्रयोग्य हो तो उस हुएडी का मूल्य ही क्या ? यों तो कोई राह चलता ले भग्गु भी लिख डालेगा, तो क्या वह भी स-स्वी नगरी की तरह कार्य साधक हो सकेगी?

च्ची हुएडी की तरह कार्य साधक हो सकेगी ?

हुएडी: की स्थापना हुएडी की नकल याने प्रतिलिपि है,
यदि कोई मनुष्य हुएडी की नकल करके उससे ठ०ये प्राप्त
करने जाय तो वह निराश होने के साथ ही विश्वासघातकता
करने जाय तो वह निराश होने के साथ ही विश्वासघातकता
के श्रभियोग में कारागृह का श्रतिथि वन जाता है। श्रतप्य
यह सत्य समिनेये कि हुएडी स्वयं भाव नित्तेप में है किन्तु
स्थापना में नहीं, स्थापना में तो हुएडी की नकल है जो हुएडी
के बरायर कार्य साधक नहीं होती।



अधिक प्रकाशमान हैं, सागर से भी श्रंधिक गम्भीर हैं। अहो सिद्ध प्रभो ? मुक्ते सिद्धि प्रदान करो।"

यह स्तुति ही भाव प्रधान जीवन को वता रही है।

श्रव हमारे प्रेमी पाठक जरा शान्त चित्त से विचार करें श्रीर वतावें कि—चतुर्विश्रतिस्तव (लोगस्स) का कौनसा शब्द चतुर्गित में श्रमण करने वाले द्रव्य तीर्थंकरों को वंदना दि करना वतलाता है ? यह पाठ तो स्पष्ट 'सिद्ध' विशेषण लगाकर यह सिद्ध कर रहा है कि—जिन तीर्थंकरों की स्तुति की जा रही है वे सिद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने जन्म मरण का श्रम्त कर दिया है, जिनकी श्रात्मा रज, मल रहित श्रयीत् विश्वद्ध है श्रादि वाक्य प्रश्नकार की कुयुक्ति का खयं छेदन कर रहे हैं, श्रतप्व यह स्पष्ट हो चुका कि—द्रव्य नित्तेष वंदनीय प्रजनीय नहीं है। श्रीर जब द्रव्य नित्तेष (जोकि—भाव का श्रधिकारी किसी समय था, या होगा) भी वंदनीय प्रजनीय नहीं तो मनःकिष्यत स्थापना—मृति श्रवंदनीय हो इसमें कहना ही क्या है ? यहां तो शंका को स्थान ही नहीं होना चाहिये।

## ३३-मरीचि वंदन

परन निविधिशलाका पुरुष चरित्र में लिखा है कि प्रथम जिनेश्वर ने जब यह कहाकि—"मरीचि इसी अवसिपंणी काल में मंतिम तीर्थंकर होगा" यह सुनकर भरतेश्वर ने उसके पास जाकर उसे वन्दना नमस्कार किया, इतमें तो आपको भी उस नितेष वंदनीय स्वीकार करना पड़ेगा, क्या इसमें भी कोई बाधा है?

उत्तर—हां, यह मरीचि वन्दन का कथन भी आगमप्रमाण रहित और अन्य प्रमाणों से वाधित होने से अमान्य है।

भाश्यर्य की वात तो यह है कि—यह "त्रिशिष्टशलाका पुरुष चित्र ' जो कि श्री हेमचन्द्राचार्य का वनाया हुआ है पुरुष चित्र ' जो कि श्री हेमचन्द्राचार्य का वनाया हुआ है भागम की तरह मान्य कैसे हो सकता है ? जविक इसके रच भागम की तरह मान्य कैसे हो सकता है ? जविक इसके रच भागम की तरह मान्य कैसे हो सकता है श विशिष्ट शान नहीं था यिता में स्विवय मित, श्रुति के कोई भी विशिष्ट शान नहीं था तो उन्होंने तीसरे आरे की बात पंचम आरे के एक हजार से तो उन्होंने तीसरे आरे की बात पंचम आरे के एक हजार से तो उन्होंने तीसरे आरे की वात पंचम आरे के पित्र हिश्यलाका मत्तर के भय से अधिक नहीं लिखकर " त्रिशिष्टिशलाका नतर के भय से अधिक नहीं लिखकर विष् त्रेष्ठ के लिए छोड़ पुरुष चरित्र " की समालोचना एक स्वतंत्र यंथ के लिए छोड़

जंश

पर

ेता है

समव

जब

कर इतना ही कहना चाहते हैं कि-एसे पंथीं के प्रमाण यहां कुछ भी कार्य साथक नहीं हो मकते, जो यंथ उभय मान्य हो वहीं प्रमाण में रक्ष्ये जाने चाहिए इन्यया प्रमाणदाता को विफल मनोरय होना पड़ता है।

अन्तकृतद्यांग में लिखा कि चाइसवें तीर्यंकर प्रभु ने श्री इन्य वासुदेव को आगामी चोवीसी में वारहवें तीर्यंकर होने का भविष्य सुनाया, यह सुनकर श्रीकृत्ण बहुत 🚁 पर कर-स्फोट कर दिइनाद किया। इससे कि उस समय समव सरण-स्थित चतुर्विष्ट कई योजन दूर तक यह झावाज़ पहुंची सरण में तो सभी को इसका कारण मालूम ध्वनि श्रीकृष्ण ने भविष्य कथन सुनकर <table-cell-columns> जनता और प्रभु के साधु साध्वी यह ज भविष्य में प्रभु की तरह ही दीर्थंकर हैं को झौर गृहस्थाँ को चाहिए था कि-चे भी तरह छन्ण को वन्दना नमरकार करते : मरीचि की तरह द्रव्य तीर्यंकर थे ? किन्तु दशांग देखते हैं, तय उसमें सिंहनाद आदि पर वन्दनादि के लिए तो विलकुल मौन यही हाल ठाणांग सूत्र के नवमस्थान में कयन का है। जब तीर्थंकर भाषित सूत्रों से भी नहीं मिलती दो अन्य यन्थों में कैसे मोर त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरित्र के र कान द्वारा यह सब जाना ? किसी भी ज़रियं विद्वत्ता पूर्वक रचडालने से ही वह हकती। इस प्रमाण के बाधक कुछ 🔫 ६९

(क) कोई युनकर कपड़ा युनने को यदि सूत लाया है उस सूत से वह कपड़ा दनावेगा, वर्धान में वह कपड़ा नहीं पर सूत ही है। फिर भी वह युनकर यदि सूत को ही कपड़े के भूत में देंचना चाहे या खरीदने वाले से उस सूत को देकर क्ला का मृत्य लेना चाहे तो उसे निराश होना पड़ता है। क्यों कि वह वर्तमान में सूत है उससे वहा के दाम नहीं मिल सकते। स्ती प्रकार भविष्य में उत्पन्न होने वाले गुण को लह्य कर वर्तमान में उन उत्तम गुणों से रहित व्यक्ति को वैसा मान

नहीं दिया जा सकता।
(ख) कोई शिज्य—कार मृति वनाने के लिए एक पापाण (ख) कोई शिज्य—कार मृति वनाने के लिए एक पापाण कर वह मृति वनानेगा उस पर काम भी करने लग गया है किन्तु अभी तक मृति पूर्ण रूप से काम भी करने लग गया है किन्तु अभी तक मृति पूर्ण रूप से बनी नहीं है, इतने में ही कोई मृति-पूजक आकर उससे मृति माँगे, तब वह शिल्पकार यदि कहरे कि-यह अपूर्ण मृति ही ले तो तो क्या वह मृति पूजक उस अपूर्ण मृति को पूरे दाम देकर लो तो क्या वह मृति पूजक उस अपूर्ण मृति को पूरे दाम देकर लरीदेगा? जहीं यद्यपि वह भविष्य में पूर्ण रूप से ठीक वन जरीदेगा? कहीं यद्यपि वह भविष्य में पूर्ण रूप से ठीक वन जरावेगा पर वर्तमान में अपूर्ण है, इस लिए व्यवहार में भी उसका पूरा मृत्य नहीं मिल सकता, तो धर्म कार्य में द्रव्य नित्तेप वन्दनीय पूजनीय कैसे हो सकता है?

ाज्य वन्ताय पूजाय की छोटी की विद्या है, जो भविष्य में (ग) एक गाय की छोटी की विद्या है, जो भविष्य में गाय बन कर दूध देगी, किंतु हमारे मृति पूजक प्रश्नकार के मतानुसार उस विद्या से ही जो कोई दूध प्राप्त करने की मतानुसार उस विद्या से ही जो कोई वृध प्राप्त करने की इच्छा से किया करे, तो उस जैसा मूर्ख शिरोमणि संसार में श्रीर कीन हो हकता है। जब छोटी विद्या यद्यपि गाय के श्रीर कीन हो हकता है। जब छोटी विद्या यद्यपि गाय के श्रीर कीन हो हकता है। जब छोटी विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या मत्त्र माय किं सकता है। किंतु वर्दमान में दूध देने कप भाव निद्येप की साथक नहीं होती तब गुण श्रूच्य द्रव्य निद्येप वंदनीय पूजनीय किस प्रकार माना जा हकता है।

कर इतना ही कहना चाहते हैं कि—ऐसे यंथा के प्रमाए रहीं इन्हें भी कार्य सायक नहीं हो र कते, जो पंथ उनय मान्य ही वहीं प्रमाल में रफ्ते जाने चाहिए अन्यया प्रमाएदाता श्रे विफल मनोरय होना पड़ता है।

अन्तरुतद्शांग में लिखा कि वाइसवें टीर्थंकर प्रमुने ष्री क्षण वासुदेव की ब्रागामी चोवीसी में चारहवें तीर्यंकर होंबे का भविष्य सुनाया, यह सुनकर श्रीकृरण बहुत प्रसन्न हुए उँघ् पर कर-स्फोट कर सिंहनाद किया। इससे अनुमान होता है कि उस समय समय सरल-स्थित चतुर्विध संघ हो द्रीक पर कई योजन हुर एक यह आवाज़ पहुंची होगी और समृव सरस में तो सभी को इसका कारस मालूम हो गया कि यह ष्विति श्रीहाप्ण ने भविष्य कदन मुनकर इसस्ता से की है। जब जनता और प्रभु के माधु माध्वी यह जान गये किन्धीकृष् भविष्य में प्रभु की तरह ही तीर्थकर होंगे। तब सभी प्रमुख को और गृहस्यों को चाहिए या कि-वे भी आपके मस्तेश्वर की तरह कुरण को बन्दना नमरकार करते ? स्यॉकि वे भी तो मरीचि की तरह द्रव्य तीयंका थे ? किन्तु जब हम झन्तकुरू-दशांग देखते हैं, तब उसमें सिंहनाद आदि का तो वर्षन हैं पर वन्द्रनादि के लिए तो दिलकुल मौन ही पाया जाता है। यहीं हाल टाएांग सूत्र के नवमस्थान में श्रेरिक के मविष्य कयन का है। जब तीर्यंकर भाषित सूत्रों में यह बात प्रकरत से भी नहीं मिलटी टोबन्य बन्यों में देसे और कहां से बाई ? और त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरित्र के रचयिता ने किस दिव्य इान द्वारा यह सब जाना? किसी भी वात को कल्पना के जरिये विद्वता पूर्वक रचडालने से ही वह ऐतिहासिक नहीं हो हकती। इस प्रमाण के वायक उद्ध उदाहरणभी दिये जाते हैं।

(क) कोई युनकर कपड़ा युनन को यि सूत लाया है उस सूत से वह कपड़ा दनावेगा, व मान में वह कपड़ा नहीं पर सूत ही है। फिर भी वह युनकर यि सूत को ही कपड़े के मूत ही है। फिर भी वह युनकर यि सूत को ही कपड़े के मृत्य में देंचना चाहे या खरीदने वाले से उस सूत को देकर बस्न का मृत्य लेना चाहे तो उसे निराश होना पड़ता है। क्यों कि वह वर्तमान में सूत है उससे वस्न के दाम नहीं मिल सकते। इसी प्रकार मविष्य में उत्पन्न होने वाले गुण को लद्य कर वर्तमान में उन उत्तम गुणों से रहित व्यक्ति को वैसा मान

नहीं िया जा सकता।
(ख) कोई शिल्प—कार मूर्ति वनाने के लिए एक पापाण
(ख) कोई शिल्प—कार मूर्ति वनाने के लिए एक पापाण
खएड लाया है उस पापाण की वह मूर्ति वनानेगा उस पर
काम भी करने लग गया है किन्तु मनी तक मूर्ति पूर्ण रूप से
काम भी करने लग गया है किन्तु मनी तक मूर्ति पूर्ण रूप से
को नहीं है, इतने में ही कोई मूर्ति-पूजक आकर उससे मूर्ति
को नहीं है, इतने में ही कोई मूर्ति-पूजक आकर उससे मूर्ति
माँगे, तब वह शिल्पकार यदि कहरे कि-यह अपूर्ण मूर्ति हो ले
माँगे, तब वह शिल्पकार यदि कहरे कि-यह अपूर्ण मूर्ति हो ले
साँगे, तब वह शिल्पकार यदि कहरे कि-यह अपूर्ण मूर्ति हो वि
साँगे, तब वह शिल्पकार यदि कहरे कि-यह अपूर्ण मूर्ति हो है है
जायगी पर वर्तमान में अपूर्ण है, इस लिए ब्यवहार में भी
जायगी पर वर्तमान में अपूर्ण है, इस लिए ब्यवहार में भी
जायगी पर वर्तमान में अपूर्ण है, इस लिए ब्यवहार में भी
जायगी पर वर्तमान में अपूर्ण है, इस लिए ब्यवहार में भी
जायगी पर वर्तमान में अपूर्ण है, इस लिए ब्यवहार में भी
जायगी पर वर्तमान में अपूर्ण है, इस लिए ब्यवहार में भी
जायगी पर वर्तमान में अपूर्ण है, इस लिए ब्यवहार में भी
जायगी पर वर्तमान में अपूर्ण है, इस लिए ब्यवहार में भी
जायगी पर वर्तमान में अपूर्ण है, इस लिए ब्यवहार में भी

त्राव्य वन्द्रनाथ पूजनाथ पत्त वा त्राता व (ग) एक गाय की छोटी ही विख्या है, जो भविष्य में गाय बन कर दूध देगी, किंतु हमारे मृतिं पूजक प्रश्नकार के गाय बन कर दूध देगी, किंतु हमारे मृतिं पूजक प्रश्नकार के मतानुसार उस बिख्या से ही जो कोई दूध प्राप्त करने की मतानुसार उस बिख्या से ही जो कोई दूध प्राप्त करने की इच्छा से क्रिया करे, तो उस जैसा मूर्ख शिरोमणि संसार में इच्छा से क्रिया करे, तो उस जैसा मूर्ख शिरोमणि संसार में मोर कीन हो सकता है। जब छोटी बिख्या यद्यपि गाय के मोर कीन हो सकता है। जब छोटी बिख्या यद्यपि गाय के पूज्य निर्चेप में है किन्तु वर्दमान में दूध देने रूप माव निर्चेप पूजनीय किस प्रकार माना जा सकता है।

(क) कोई युनकर कपड़ा युनने को यदि सूत लाया है उस सूत से वह कपड़ा दनावेगा, व मान में वह कपड़ा नहीं पर सूत ही है। फिर भी वह वुनकर यदि सूत को ही कपड़े के मुल्य में वेंचना चाहे या खरीदने वाले से उस सूत को देकर वस्त्र का मृत्य लेना चाहे तो उसे निराश होना पड़ता है। क्यों कि वह वर्तमान में सूत है उससे वस्न के दाम नहीं मिल सकते। इसी प्रकार भविष्य में उत्पन्न होने वाले गुण को लदय कर वर्तमान में उन उत्तम गुर्णों से रहित व्यक्ति को वैसा मान

नहीं थिया जा सकता। (ख) कोई शिल्प—कार मूर्ति वनाने के लिए एक पापाण

बएड लाया है उस पापाण की वह मृति वनावेगा उस पर काम भी करने लग गया है किन्तु अभी तक मृति पूर्ण रूप से बनी नहीं है, इतने में ही कोई मूर्ति-पूजक आकर उससे मूर्ति माँगे, तब वह शिल्पकार यदि कहदे कि-यह अपूर्ण मूर्ति ही ले लो तो क्या वह मूर्ति पूजक उस मपूर्ण मूर्ति को पूरे दाम देकर सरीदेगा ? नहीं यद्यपि वह भविष्य में पूर्ण रूप से ठीक वन जायगी पर वर्तमान में अपूर्ण है, इस लिए व्यवहार में भी उसका पूरा मूल्य नहीं मिल सकता, तो धर्म कार्य में द्रव्य

नित्तेप वन्दनीय पूजनीय कैसे हो सकता है ?

(ग) एक गाय की छोटी सी विख्या है, जो भविष्य में गाय बन कर दूध देगी, किंतु हमारे मूर्ति पूजक प्रशनकार के मतानुसार उस बिह्या से ही जो कोई कूच प्राप्त करने की इच्छा से किया करे, तो उस जैसा मुर्ख शिरोमणि संसार में मोर कीन हो रुकता है। जब छोटी विद्या यद्यपि गाय के द्रव्य निर्दोप में है किन्तु वर्तमान में दूध देने रूप भाव निर्दोप की कार्य साधक नहीं होती तब गुण शून्य द्रव्य निर्दोप वंदनीय पूजनीय किस प्रकार माना जा सकता है। कर इतना ही कहना चाहते हैं कि—ऐसे यंथा के प्रमाल यहां कुछ भी कार्य साधक नहीं हो सकते, जो यंथ उभय मान्य हो वहीं प्रमाल में रहन्ते जाने चाहिए अन्यथा प्रमालदाता के विफल मनोरय होना पडता है।

अन्तकृतद्यांग में लिखा कि चाइसवें टीर्यंकर प्रमु ने मी रुप्ण वासुदेव को भागामी चोवीसी में बारहवें तीर्यंकर होने का भविष्य सुनाया, यह सुनकर श्रीकृरण बहुत प्रसन्न हुए बंध पर कर-स्फोट कर सिंहनाट किया। इससे अनुमान होता है कि उस समय समव सरल-स्थित चतुर्विध संघ दो डांक गर कई योजन दूर तक यह आवाज पहुंची होगी और समा सरण में तो सभी को इसका कारण मालूम हो गया कि पर ध्वनि श्रीकृप्णने भविष्य कदन सुनकर इसम्रता से की है। उर जनता भीर प्रभु के साधु साध्वी यह जान गरे किलांक भविष्य में प्रभु को तरह ही टीर्थंकर होंगे। तब सभी मार्ग को और गृहस्था को चाहिए था कि-वे भी आपके भरतेम्बर के तरह छन्ए को वन्दना नमरकार करते ? क्योंकि वे भीं तो मरीचि की तरह द्रव्य तीयकार थे ? किन्तु जब हम अन्तर्भ दशांग देखते हैं, तब उसमें सिंहनाद आदि का तो वर्षन है पर वन्द्नादि के लिए तो विलक्कल मौन ही पाया जाता है। यहीं हाल ठाएांग सूत्र के नवमस्यान में श्रेरिक के भविष क्यन का है। जब तीर्यंकर भाषित सूत्रों में यह बात प्रकर से भी नहीं मिलटी ट्रोजन्य दन्यों में देसे और कहां से मार्! और त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरित्र के रचयिता ने किस रि<sup>ज्</sup> शान द्वारा यह सब जाना ? किसी भी बात को करवना के जरियं विद्वता पूर्वक रचडालने से ही वह ऐतिहासिक करें रुकतो। इस प्रमाण के वाधक कुछ उदाहरणभी दिये जाते हैं।

(क) कोई बुनकर कपड़ा बुनने को यदि सूत लाया है उस सूत से वह कपड़ा दनावेगा, व मान में वह कपड़ा नहीं पर सूत ही है। फिर भी वह बुनकर यदि सूत को ही कपड़े के मुल्य में देंचना चाहे या खरीदने वाले से उस सूत को देकर वल का मुल्य लेना चाहे तो उसे निराश होना पड़ता है। क्यों कि वह वर्तमान में सूत है उससे वल के दाम नहीं मिल सकते। इसी प्रकार भविष्य में उत्पन्न होने वाले गुण को लब्य कर वर्तमान में उन उत्तम गुणों से रहित व्यक्ति को वैसा मान नहीं दिया जा सकता।

त्वा प्या जा सकता।
(ख) कोई शिल्प—कार मृति वनाने के लिए एक पापाण खएड लाया है उस पापाण की वह मृति वनानेगा उस पर काम भी करने लग गया है किन्तु मभी तक मृति पूर्ण रूप से बनी नहीं है, इतने में ही कोई मृति-पूजक आकर उससे मृति माँगे, तब वह शिल्पकार यदि कहदे कि-यह अपूर्ण मृति ही ले लो तो क्या वह मृति पूजक उस अपूर्ण मृति को पूरे दाम देकर खरीदेगा ! जहीं यद्यपि वह भविष्य में पूर्ण रूप से ठीक वन जायगी पर वर्तमान में अपूर्ण है, इस लिए व्यवहार में भी उसका पूरा मृत्य नहीं मिल सकता, तो धर्म कार्य में इव्य नित्तेप वन्दनीय पूजनीय कैसे हो सकता है !

(ग) एक गाय की छोटी की विख्या है, जो भविष्य में गाय बन कर दूध देगी, किंतु हमारे मृतिं पूजक प्रक्रकार के मतानुसार उस बिख्या से ही जो कोई दूध प्राप्त करने की क्षण से किया करे, तो उस जैसा मुर्ख शिरोमणि संसार में भीर कीन हो कता है। जब छोटी बिख्या यद्यपि गाय के द्रव्य निर्दोप में है किन्तु वर्तमान में दूध देने रूप भाव निर्देप की कार्य साधक नहीं होती तब गुण शन्य द्रव्य निर्देप प्रजनीय किस प्रकार माना जा हकता है।

कर इतना ही कहना चाहते हैं कि—पेसे पंथा के प्रमाण यहां कुछ भी कार्य साधक नहीं हो रूकते, जो पंथ उभय मान्य हो वहीं प्रमाण में रक्ष्वे जाने चाहिए अन्यया प्रमाणदाता भे विफल मनोरथ होना पडता है।

अन्तकृतद्शांग में लिखा कि वाइसवें टीर्थंकर प्रभु,ने भी कृष्ण वासुदेव को भागामी चोवीसी में बारहवें तीर्यंकर होने का भविष्य सुनाया, यह सुनकर श्रीकृ गा बहुत प्रसन्न हुए जंश पर कर-स्फोट कर सिंहनाद किया। इससे अनुमान होता है कि उस समय समव सरण स्थित चतुर्विध संघ तो अंकण कई योजन दूर हक यह आवाज़ पहुंची होगी और समव सरण में तो सभी को इसका कारण मालूम हो गया कि-यह ध्वनि श्रीकृष्णने भविष्य कथन सुनकर प्रसन्नता से की है। जब जनता और प्रभु के साधु साध्वी यह जान ग्ये किन्धीकृत भविष्य में प्रभु की तरह ही टीथंकर होंगे। तब सभी अपन को और गृहस्था को चाहिए था कि-वे भी आपके भरतेम्बर की तरह कृत्य को वन्दना नमरकार करते ? क्योंकि वे भी तो मरीचि की तरह द्रव्य तीयंकर थे ? किन्तु जब हम मन्तर्हर दशांग देखते हैं, तब उरूमें सिंहनाद आदि का तो वर्षन है पर वन्दनादि के लिए तो दिलकुल मौन ही पाया जाता है। यहीं हाल ठाणांग सूत्र के नवमस्थान में श्रेरिक के भविष क्यन का है। जब तीर्यंकर भाषित सूत्रों में यह बात प्रकर से भी नहीं मिलती तो अन्य यन्थों में कैसे और कहां से मार्! और त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरित्र के रच्चियता ने किस दि<del>ण</del> कान द्वारा यह सब जाना ? किसी भी बात को करपना के जरियं विद्वत्ता पूर्वक रचडालने से ही वह ऐतिहासिड नहीं है हकती। इस प्रमाण के वाधक कुछ उदाहरणभी दिये जाते हैं।

(क) कोई युनकर कपड़ा युनने को यदि सूत लाया है उस सूत से वह कपड़ा दनावेगा, वर्मान में वह कपड़ा नहीं पर सूत ही है। फिर भी वह युनकर यदि सूत को ही कपड़े के मृत्य में देंचना चाहे या खरीदने वाले से उस सूत को देकर वस्न का मृत्य लेना चाहे तो उसे निराश होना पड़ता है। क्यों कि वह वर्तमान में सूत है उससे वस्न के दाम नहीं मिल सकते। इसी प्रकार भविष्य में उत्पन्न होने वाले गुण को लह्य कर वर्तमान में उन उत्तम गुणों से रहित व्यक्ति को वैसा मान नहीं थिया जा सकता।

(ख) कोई शिर्ण कार मृति वनाने के लिए एक पापाण खएड लाया है उस पापाण की वह मृति बनावेगा उस पर काम भी करने लग गया है किन्तु मभी तक मृति पूर्ण रूप से बनी नहीं है, इतने में ही कोई मृति पूजक आकर उससे मृति माँगे, तब वह शिरणकार यदि कहदे कि यह अपूर्ण मृति ही ले लो तो क्या वह मृति पूजक उस अपूर्ण मृति को पूरे दाम देकर खरीदेगा ! नहीं यद्यपि वह भविष्य में पूर्ण रूप से ठीक वन जायगी पर वर्तमान में अपूर्ण है, इस लिए व्यवहार में भी उसका पूरा मृत्य नहीं मिल सकडा, तो धर्म कार्य में द्रव्य निलेप वन्दनीय पूजनीय कैसे हो सकडा है ?

(ग) एक गाँच की छोटी की विख्या है, जो भविष्य में गाय बन कर दूध देगी, किंतु हमारे मूर्ति पूजक प्रश्नकार के मतानुसार उस बिख्या से ही जो कोई दूध पात करने की इच्छा से किया करे, तो उस जैसा मुर्ख शिरोमणि संसार में भीर कीन हो रकता है। जब छोटी बिख्या यद्यपि गाय के द्रव्य नित्तेप में है किन्तु वर्तमान में दूध देने रूप भाव नित्तेप की कार्य साधक नहीं होती तब गुण शन्य द्रव्य नित्तेप वंदनीय पूजनीय किस प्रकार माना जा सकता है।

(घ) २४ वें पश्नोत्तर के पांचों उदाहरण भी यहां प्रकरण संगत हैं।

ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, सुझ जनता इन उदाहरणों पर शानत चित्र से विचार करेगी तो मालून होगा कि—द्रव्य निज्ञेष को भाव सदय मानना वास्त्र में बुद्धिमत्ता नहीं है।

इस तरह सत्य को समक्ष कर पाठक अपना कट्याण तार्घे यही निवेदन है।



## -सिख हुए तीर्थंकर ग्रीर द्रव्य निदाप

प्रश्न-चौवीस तीर्थंकर वर्तमान में सिद्ध हो चुके हैं उनकी आहमा अब अरिहंत या तीर्थंकर के द्रव्य निक्प में ही है उन सिद्धों को अब अरिहत या तीर्थकर मानकर वन्दना स्तुति करते हो, क्या यह द्रव्य नित्तप का वन्दन नहीं है? उत्तर-उक्त कथन के समाघान में यह समभाना

जो तीर्थंकर या अरिहंत सिद्ध हो चुके हैं उनकी अभी चाहिये कि-यन्दना या स्तुति करते हैं वह द्रव्य निचेष में नहीं है, प्योंकि जो आत्माधित भाव गुण अहैतावस्था में थे वे सिद्धावस्था में भी कायम हैं, सिद्धाधस्था में तो और भी गुणवृद्धि ही हुई है। फिर उन्हें सामान्य द्रव्य निज्य से कैसे कह सकते हैं। गुण पूजकों के लिये तो यह प्रश्न ही अनुचित है।

सिद्धावस्था की आत्मा अरिहत दशा का मूल द्रव्यहोकर भी द्रव्य नित्तेप से विशेषता रखता है, कारण यहां गुणों से सम्बन्ध है जिस मकार अगुवत वाला श्रावक जय महावत घारी साधु हो जाता है तय वह श्रावक का द्रव्य निवेप है, फिर भी गुण वृद्धि की श्रपेता वन्दनीय है, किन्तु वही साधु जो श्रावक से साधु बना था कमों के जोग से संयम मार्ग से पतित हो जाय तो श्रावक पद से भी वन्दनीय नहीं रहेगा क्योंकि वन्दन, नमन का स्थान है गुण, श्रीर उन श्रुत वारित्र कप गुणों की न्यूनता वाला बन जाने से वह श्रात्मा वंदनीय नहीं रहा, इससे विपरीत जहां गुण वृद्धि होती है वह भूत श्रीर वर्तमान दोनों काल में वन्दनीय ही होता है।

इस विषय में यदि श्राप सांसारिक उदाहरण भी देखना चाहें तो वहुत मिल सकते हैं श्रधिक नहीं केवल एक ही उदाहरण यहां दिया जाता है. देखिये—

वर्तमान में जितने पदच्युत राजा और सम्राट हैं वे पहले तो प्रायः युवराज रहे होंगे, और युवराज के वाद राजा या स-म्राट वने जो प्रजा युवराज अवस्था में उन्हें मान देती थी, वही राजा होने पर भी मान देती रही, यिक पहले से भी श्रिष्ठिक किन्तु काल चक्र के फेर से वे राज्यच्युत हो गयेतो युवराज अवस्था वाला आदर भी उनके भाग्य में नहीं रहा, आज उनकी क्या हालत है यह तो प्रायः सभी जानते

यहां निर्विवाद सिद्ध हुआ कि मान पूजा गुणों की ही अपेता रखती है, इस लिये गुण वृद्धि रूप सिद्धावस्था को लेकर गुण रहित द्रव्य नित्तेप के साथ उसकी तुलना करके सामान्य द्रव्य नित्तेप को वन्दनीय उहराना किसी प्रकार योग्य नहीं है।

# २८—साधु के शवका बहुमान

प्रश्त—मृतक साधु के शव की श्रंतिमिकयाश्राप वहुं मान पूर्वक करते हैं उसमें धन भी खूव खर्च करते हैं तो मी क्या यह दृज्य निद्येप को वन्दन नहीं हुआ?

उत्तर—साधु के शव की श्रंतिमिक्तया जो हम करते हैं यह धर्म समस्र कर नहीं किन्तु अपना कर्तव्य समस्र कर करते हैं, शव की श्रंतिमिक्तया करना अनिवार्थ है। अतद्ध यह से कई प्रकार के अन्धे होने कि सम्भावना है। अतद्ध यह से कई प्रकार के अन्धे होने कि सम्भावना है। इसमें किया आवश्यक और अनिवार्थ होने से की जाती है इसमें

धर्म का कोई सम्यन्ध नहा व.

इसके सिवाय जो यहुमान किया जाता है यह शव का

इसके सिवाय जो यहुमान किया जाता है यह शव का

महीं पर शव होने के पूर्व शरीर में रहने वाले संयमी गुरू

महीं पर शव होने के पूर्व शरीर में रहने वाले संयमारिक कर्तव्य

की आतमा का है, और यह क्रिया केवल व्यवहारिक कर्तव्य

की आतमा का है, और यह क्रिया केवल व्यवहारिक कर्तव्य

की आतमा का है, और यह क्रिया केवल विश्व होगा, यहुतों का

का पालन करने के लिये ही होती है। संसार होगा, यहुतों का

का पालन करने के लिये ही होती होगा, यहुतों का

का पालन करने के लिये ही होती होगा, यहुतों का

का पालन करने के लिये ही होती होगा, यहुतों का

का पालन करने के लिये ही होती होगा, यहुतों का

का पालन करने के लिये ही होती होगा, यहुतों का

का पालन करने के लिये ही होती होगा, यहुतों का

का पालन करने के लिये ही होती होगा, यहुतों का

का पालन करने के लिये ही होती होगा, यहुतों का

का पालन करने के लिये ही होती होगा, यहुतों का

का पालन करने के लिये ही होती होगा, यहुतों का

का पालन करने के लिये ही होती होगा, यहुतों का

का पालन करने के लिये ही होती होगा, यहुतों का

का पालन करने के लिये ही होती होगा, यहुतों का

का पालन करने के लिये ही होती होगा, यहुतों का

का पालन करने के लिये ही होती है। संसार में भी जो

का पालन करने के लिये ही होती है। संसार में भी जो

का पालन करने के लिये ही होती है। संसार में भी जो

का पालन करने के लिये ही होती है। संसार में भी जो

का पालन करने के लिये ही होती है। संसार में भी जो

का पालन करने के लिये ही होती है। संसार में भी जो

का पालन करने के लिये ही होती है। संसार में भी जो

का पालन करने के लिये ही होती है। संसार में भी जो

का पालन करने के लिये ही होती है। संसार में भी जो

का पालन करने के लिये ही होती है। संसार में भी जो

का पालन करने के लिये ही होती है। संसार में भी जो

का पालन करने के लिये ही होती है। संसार में स्वार संसार संसा

वहुमान श्रीर पुष्कल द्रव्य व्यय कर की जायगी उसमें जो वहुमान होगा वह उस शव का ही नहीं किन्तु उस शव का कुछ समय पूर्व जो एक उच्च श्रात्मा से सम्बन्ध रहा था, उस श्रात्मा के ही वहुमान के कारण शरीर से उसके निकल जाने पर भी शव का मान होता है, यस इसी प्रकार हम भी हम।रे गुरू के मृत शरीर की श्रंतिमिक्रिया करते हैं। श्रीर यही मान्यता रखते हैं कि यह किया व्यवहारिक है किन्तु धार्मिक नहीं। श्रतप्त व्यवहारिक श्रीर श्रावश्यक किया वार्मिक विषय में जोड़ देना श्रनुचित है, इस प्रकार दृत्य निचेप वन्दनीय नहीं हो सकता।



की श्रधिकता है क्या श्रव भी श्रनर्थ में कुछ कसर है ? किन् इसका श्रथ जो प्रकरण संगत वह मूल पाठ श्रीर उसक श्रद श्रथ निम्न प्रकार से है देखिये—

कल्लारां, मंगलं, देवयं, चेइयं, पज्जुवासामि

श्रर्थ—श्राप कल्याणकर्ता हैं, मंगल रूप हैं धर्मदेव हैं, झानवंत हैं, में श्राप की सेवा करता है।

यह अर्थ शुद्ध और प्रकरण संगत है, स्वयं राज प्रश्तीय के टीकाकार आचार्य भी उक्त पाठ कीटीका इस प्रकार करते हैं देखिये—क०कल्याण करित्वात् मं० दुरितोपशम कारित्वात् दे० जैलीक्याधि पतित्वात्

चैत्यं सुप्रशस्त मनोहेतुत्वात्

यहां स्वयं प्रभु को वन्दना करने के विषय में उक्त शब्द का टीकाकार ने सुप्रशस्त मन के हेतु कह कर स्वयं सर्वश्च प्रभु को ही इसका स्वामी माना है और प्रभु अनन्त झानी है अतः हमारा उक्त अर्थ ही सिद्ध हुआ। इसका प्रतिमा अर्थ इनके माननीय टीकाकार के मन्तव्य से भी वाधित हुआ। अतएव इस युक्ति से जिन प्रतिमा को जिन समान कहना व्यथ ही

जब करलाएां, मंगलं, दो शब्दों का अर्थ तो आपभी क स्याणकारी, मंगलकारी करते हैं, तब देवयं, चेइयं, इन दो शब्दों का देवता सम्बन्धी चैत्य जिन मितमा की तरह ऐसा अघटित अर्थ किस मकार करते हैं ? देवयं, चेद्रयं, भी क-स्ताएां, मंगलं की तरह पृथक दो शब्द है वहां दोनों का स्व तन्त्र भिन्न प्रथं करके यहां दोनों को सम्यन्त्रित करके वाद में उपमावाची वाक्य की तरह लगा देना क्या मत मोह नहीं है ? फिर भी अर्थ तो अमान ही रहा, टीकाकार के मत से भी वाधित ठहरा । अत्यव उक्त मनमाने अर्थ सेप्रश्न को सिद्ध करने की चेष्टा विफल ही है । मूर्ति पूजक समाज के प्रसिद्ध विद्वान पं० वेचरदासजी को भी चेत्य शब्द का के प्रसिद्ध विद्वान पं० वेचरदासजी को भी चेत्य शब्द का जिन मूर्ति अर्थ मान्य नहीं, इस अर्थ को पंडिनजी नूनन अर्थ कहते हैं। देखो जैन साहित्य मां विकार थवाधी थयेजी हानि।

इसके सिवाय जिन-मूर्ति को जिन समान मानने वाले वन्धु राजप्रश्नीय की साची देते हुए कहते हैं कि यहां जिन मित्रमा को जिन समान कहा है किन्तु यह समस्ता उतका मृतिमा को जिन समान कहा है किन्तु यह समस्ता उतका भूल से भरा हुआ है, राजप्रशीय में केवल शन्दालंकार है, किन्तु उसका यह आशय नहीं कि मूर्ति साजात् के समान

है।

एक साधारण युद्धि वाला मनुष्य भी यह जानता है कि एक साधारण युद्धि वाला मनुष्य भी यह जानता है कि एत्थर निर्मित गाय सालात गाय की वरायरी नहीं कर सक ती, सालात गाय से दूव मिलता है, श्रीर पत्थर की गाय से ती, सालात गाय से दूव मिलता है, श्रीर पत्थर की गाय से वस पत्थर ही। जब सालात फूलों से मोहक सुगन्व मिलती वस कागज़ के वनाये हुए फूलों से कुछ भी नहीं। सालात है तव कागज़ के वनाये हिंह सिंह से गजराज भी डरता है किन्तु पत्थर के वनाये िर्स से मेड, यकरी भी नहीं डरती। असली रोटी को खाकर से मेड, यकरी भी नहीं डरती। असली रोटी को खाकर से मेड, यकरी भी नहीं करते। इस को खाने का प्रयत्न तो मूख श्रीर वालक भी नहीं करते। इस को खाने का प्रयत्न तो मूख श्रीर वालक भी नहीं करते। इस प्रकार असल नकल के मेद श्रीर उसमें रहा हुआ महान प्रकार स्पष्ट रिखाई देता है, असल की वरापरी नकल कभी अन्तर स्पष्ट रिखाई देता है, असल की वरापरी नकल कभी जनर स्पष्ट रिखाई देता है, असल की वरापरी नकल कभी जनर स्पष्ट रिखाई देता है, असल की वरापरी नकल कभी जनर स्पष्ट रिखाई देता है, असल की वरापरी नकल कभी जनर स्पष्ट रिखाई देता है, असल की वरापरी नकल कभी जनर स्पष्ट रिखाई देता है, असल की वरापरी नकल कभी जनर स्पष्ट रिखाई वेता है, असल की वरापरी नकल कभी जनर स्पष्ट रिखाई वेता है, असल की वरापरी नकल कभी जनर सकती, किर घुरंधर विद्वान श्रीर शास्त्र कहे जाने नहीं कर सकती, किर घुरंधर विद्वान श्रीर शास्त्र कहे जाने नहीं कर सकती, किर घुरंधर विद्वान श्रीर शास्त्र कहे जाने नहीं कर सकती, किर घुरंधर विद्वान श्रीर शास्त्र कहे जाने नहीं कर सकती, किर घुरंधर विद्वान श्रीर शास्त्र कहे जाने नहीं कर सकती।

वाले सूर्ति को अनंत झानी, अनंत गुणी धेसे तीर्थं हरप्रमु हे समान ही माने और वंदना पूजादि करे, यह कितनी हास जनक पद्धति है।

जयिक-साचात् हाथी का मूल्य हजारों रुपया है, उसका दैनिक खर्च भी साधारण मनुष्य नहीं उठा सकता, राजा महाराजा ही हाथी रखते हैं, हाथी रखने में बहुत बड़ी श्रार्थिक शक्ति की श्रावश्यकता है, इससे उल्टा मूर्ति की श्रोर देखिये, एक कुम्हार मिट्टी के हजारों हाथी बनाता है श्रीर वे हाथी पैसे २ में वाजार में वाल कों के खेलने के लिए विकते हैं। इस पर ही यदि विवार किया जाय तो असल व नकल में रही हुई भिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। जब साजात पक हाथी का ही मूल्य हजारों रुपया है, तव हाथी की एक हजार मूर्तियों का मूल्य हजार पैसे भी नहीं। श्रसल हाथी के रखने वाले राजा महाराजा होते हैं, तय मिट्टी के हजारों हाथी रखने वाले कुम्हार को भर पंट श्रन्न झौर पूरे दस भी नहीं यदि ऐसे हजारों हाथी वाला कुंभकार राजा मही राजा की बराबरी करने लगे और गर्वेयुक्त कहे कि —'राजा के पास तो एक ही हाथी है किन्तु मेरे पास ऐसे हजारों हाथी हैं इसलिए मैं तो राजाधिराज (सम्राट। से भी अधिक हूं" ऐसी स्रत में वह कुंभकार श्रपने मुंह भले ही मियाँ मिट्ठ वनजाय किन्तु सर्व सावारण की दृष्टि में तो वह सिर्फ "रोविचित्ती" ही है।

वस यही हालत "जिन प्रतिमा जिन सारखी" कहने वालों की है यद्यपि नूर्ति को साचात् के सदय मानने का कथन श्रमत्य ही है, तथापि थे। इं समय के लिए केवल दलील के वातिर इनका यह कथन मान भी लिया जाय तो भी उनकी पूजा पद्धति व्यर्थ ही उहरती है, क्योंकि-प्रमु ने दीविताव-स्था के वाद कभी भी स्नान नहीं किया, न फूल मालाएं घा-रण की, न छत्र मुकुट कुगडलादि आभूपण पहने, नधूप दीप भादि का सेवन किया, ऐसे एकान्त त्यांगी भगवान के समान ही यदि उनकी मूर्ति मानी जाय तो -उस मूर्ति को सन्वित जल से स्नान कराने, चस्त्राभुषण पहनाने, फूलों के हार पह-नाने, फ़्लों को काट कर उनसे छंगियां बनाने, केले के पेड़ों को काटकर कदली घर आदि वनाकर सजाई करने, धूप, दीप द्वारा श्रगणित त्रस स्थावरीं की हत्या करने, केशर चन्दन आदि से विलेपन करने आदि की आवश्यकता ही क्या है ? क्या दी ज्ञितावस्था—(धर्मावतार अवस्था) में कभी प्रमु ने इन वस्तुओं का उपमोग किया था ? यदि नहीं किया तो अय यह प्रभु विरोधिनी भिनत क्यों की जाती है ? जिन द्यालु प्रभु ने पानी पुष्पादि के जीवों का स्पर्श ही नहीं किया श्रीर अपने अमण्यंशजों को भी अचित्त पानी, पूष्प, फल, श्रीत श्रादि के स्पर्श करने की मनाई की, उन्हीं प्रभु पर उनकी निपेध की हुई सचित्त वस्तुओं का प्राण हरण कर चढ़ाना क्या यह भी भिनत है ? नहीं, ऐसी किया को भिनत तो किसी भी प्रकार नहीं कह सकते, वास्तव में यह भिक्त नहीं किन्तु प्रभु का 'महान् श्रपमान है' प्रभु के सिद्धान्तों का प्रमु पूजा के लिए ही प्रमु पूजक दिन दहाड़े मंग करे, यह तो मित्र होकर शत्रुपन के कार्य करने के परावर हैं।

जिन परम दयालु प्रभु ने घमें के लिए की जाने वाली व्यर्थ हिंसा को अनार्य कमें कहा, अहित कारिणी वर्तार, उन्हों के भक्त उन्हों प्रभु के नाम पर निरंपराध मूक प्राणिणें का अकारण ही नाश कर धमें माने, यह कितने आरचर्य की वात है ?

जिस त्यागी वर्ग के लिए विकरण, त्रियोग से हिंसा करने, कराने, अनुगोदने का नियेत्र किया गया, जिनत्यागी अमणों ने स्वयं ईश्वर और गुरु साली से किसी भी करण योग से हिंसा नहीं करने की स्पष्ट प्रतिज्ञा ली, वही त्यागी वर्ग पल व्यामोह में पड़कर अपने कर्त्तव्य—अपनी प्रतिज्ञा को ठोकर मारकर प्रभु की पृजा के नाम पर अगणित निर्पराध जीवों की हिंसा करने का गला फाइ २ कर उपदेश आदेश दे, यह कितनी लज्जा की वात है?

क्या जिन मृति को साज्ञात् जिन समान मानने वाले अपनी प्रभु विरोधिनी पूजा के जरिये होते हुए प्रभु के अप-मान को समभ्र कर सत्यपथ गामी वनेंगे ?

चास्तव में तो मृति साज्ञात् के समान हो ही नहीं सकती जविक मृतकलेवर भी जीवित की स्थान पूर्ति नहीं कर सकता, इसीलिए जलाकर या पृथ्वी में गाड़ कर नष्ट कर दिया जाता है, तब पत्थर या काष्ट की मृति अथवा चित्र क्या साज्ञात् की समानता करेंगे ? अतएव सरल बुद्धि से विचार कर मान्यता शुद्ध करनी चाहिए ?



एक ही मनुष्य अपने ही समान चार पांच रूप और भी देत कर आर्च्य करने लग जाता है, यह सब द्र्पण के कारण ऐसा दिखाई देता है, जब मनुष्य इत द्र्पण में ही ऐसी कि चित्र दिखाई देती है तब देवइत समवसरण के उद्योत में और प्रभामगड़ल के प्रकाश तथा तीसरा स्वयं प्रभु का ही देती प्रभान सुर्थ्य के समान तेजस्वी मुखकमल, इसप्रकार तीन प्रकार के उद्योत से प्रभु चतुर्मुख दिखाई दे तो इसमें आप्रचर्य ही क्या है?

'त्रिशिष्टिशलाका पुरुप चांरत्र' में श्रीर जैन रामायण में लिखा है कि रावण श्रपने हार की नो मिण्यों की प्रभा के कारण दशानन (दश मुंह वाला) दिखाई देता था। रावण के मुंह का प्रतिचिंव हार की नव मिण्यों में पड़ने से देखने वालों को रावण दश मुख का दिखाई देता था। इसी प्रकार यदि प्रभामण्डलादि के प्रकाश के कारण यदि प्रभु चतुर्मुख दिखाई दें तो इसमें कोई श्रचरज्ञ नहीं। किन्तु तीन दिशाश्रों में मूर्तियें रखने का कथन तो मूर्ति-पूजक महानुभावों का प्रमाण श्रन्य श्रीर मनःकिष्पत ही पाया जाता है।



# ३१-क्या पुष्पों से पूजा पुष्पों की दया है ?

प्रश्न—पुष्पों से पूजा करना पुष्पों की दया करना है। क्योंकि यदि उन पुष्पों को वेश्या या अन्य भोगी मनुष्य ले जाते तो उनके हार गजरे आदि वनाते, शैय्या सजा कर अपर सोते, स्ंघते तथा इन तेल आदि वनाने वाले सड़ा गला कर भड़ी पर चढाते, इस प्रकार पुष्पों की दुर्दशा होती। इस लिये उक्त दुर्दशा से वचाकर प्रभु की पूजा में लगाना उत्तम लिये उक्त दुर्दशा से वचाकर प्रभु की पूजा में लगाना उत्तम है, इससे वे जीव सार्थक होजाते हैं, यह उनकी द्या ही है है, इससे वे जीव सार्थक होजाते हैं, यह उनकी द्या ही है है, इससे वे जीव सार्थक होजाते हैं, यह उनकी द्या ही है तो स्वयक्त शल्योद्धार) और आवश्यक सूत्र में 'महिया' (सम्यक्त शल्योद्धार) और आवश्यक हो, यह स्पष्ट यात शब्द से फूलों से पूजा करने का भी कहा है, यह स्पष्ट यात तो आप भी मानते होंगे ?

उत्तर — उक्त मान्यता सिध्यात्व पोपक श्रीर धर्म धा-तक है, इस प्रकार भोगियों की श्रोट लेकर मृति पूजा को सिद्ध करना श्रीर उसमें होती हुई हिंसा को दया कहना यह तो वेद विहित हिंसा का श्रनुमोदन करने के समान है। जो लोग हिंसा करके उसमें धर्म मानते हैं उन्हें यह में होती हुई हिंसा को हैय ( छोड़ने योग्य ) कहने का क्या ब्रिधिकार है? वे भी तो उन जीवों को खाने के लिये मारने वालों से बचा कर यझ में होम कर देव पूजा करना चाहते हैं ? ब्रीर उसी प्रकार उन जीवों को भी स्वर्ग में मेजना चाहते हैं ?

महानुभावों ? पत्त ज्यामोह के वश होकर क्यों हिंसाकों प्रोत्साह देते हो ? श्रापकी पृष्य पूजा में उक्त दलील को छुन कर जब याज्ञिक लोग श्रापसे पूर्वेगे कि महाशय ? हमकों खोटे बताने वाले श्राप खुद देश पूजा के लिए हिंसा करके उसमें धर्म कैसे मानते हो ? मार डालने पर उनजीवों की दया कैसे हो सकती है ? हमारी हिंसा तो हिंसा श्रीर साथ ही निन्दनीय श्रीर श्रापकी हिंसा दया श्रीर सर्राहनीय यह कहां का न्याय है ? तब श्राप क्या उत्तर देंगे ? क्या श्रापको वहां श्रधो हिंस हिंसा देशी ?

क्या कभी सरल बुद्धि से यह भी सोचा कि फूल भले ही भोग के लिये तोड़े जांय या इत्र फुलेलाहि के या भले ही पूजा के लिए, उनकी हत्या तो श्रनिवार्य है, हत्या होने के वाह भले ही उनसे शर्या सजावें, हार बनावें या पूजा के काम में लेवें, उन्हें तो जीवन से हाथ घोना ही पड़ा न? पूजा या भोग के लिये तोड़ने में उन्हें कप्र तो समान ही होता है, दोनों में श्रत्यन्त दुख के साथ मृत्यु निश्चित ही है फिरइस

पुष्पों से प्जा करने का उपदेश और आदेश देने वाले अमण अपने प्रथम और तृतीय महावत का स्पष्ट भङ्ग करते हैं। यदि इसमें संदेह होतो पुष्प पूजा में दया मानने वाले आपके विजयानन्दस्रिजी ही हिंदी जैन तस्वादर्श पृ० ३२७ में फल, फूल, पत्रादि तोड़ने को जीव श्रदत्त कहते हैं, देखिये—

'दूसरा सचित्त वस्तु अर्थात् जीव नाली वस्तु फूल, फल, बीज, गुच्छा, पत्र, कंद, मुलादिक तथा वकरा, गाय, सुअरादिक इनको तोड़े, छेदे, भेदे, काटे सो जीव अदत्त कहिंगे, क्योंकि फूलादि जीवों ने अपने शरीर के छेदने मेदने की आज्ञा नहीं दीनी है, जो तुम हमको छेदो भेदो, इस वास्ते इसका नाम जीव अदत्त है'।

विजयानन्दस्रिजी के उक्ष सत्य कथनानुसार पत्र फूलादि का तो इना जीव अदत्त है और अदत्त ग्रहण तीसरे महावत का भक्षकर्ता है, इसके सिवाय प्राणी हिंसा होने से प्रथम अहिंसा मत का भी नाश होता है, इस प्रकार यह पुष्प पूजा स्पष्ट वत का भी नाश होता है, इस प्रकार यह पुष्प पूजा स्पष्ट (प्रत्यत्त् ) महाव्रतों की घातक है, ऐसी महाव्रतों के मूल में (प्रत्यत्त् ) महाव्रतों की घातक है, ऐसी महाव्रतों के मूल में कुठाराघात करने वाली पूजा का उपदेश, आदेश और अज मोदन महाव्यती अमण तो कदापि नहीं कर सकते। न हिंसा मोदन महाव्यती अमण तो कदापि नहीं कर सकते हैं।

इन वेचारे निरपराध पुष्प के जीवों के प्रथम तो भोगी
श्रीर इन तेलादि बनाने वाले ही शतु थे, जिनसे रहा पाने के
श्रीर इन तेलादि बनाने वाले ही शतु थे, जिनसे रहा पाने के
लिए इनकी रिष्ट त्यागियों पर थी, क्योंकि जैन के त्यागी
लिए इनकी रिष्ट त्यागियों पर थी, क्योंकि हैं, वे खयं हिंसा
श्रमण छः कायजीवों के रह्मक, पीहर होते हैं, वे खयं हिंसा
श्रमण छः कायजीवों के रह्मक, पीहर होते हैं, ये वालों से भी
नहीं करते हैं इतना ही नहीं किन्तु हिंसा करने वालों से भी
जीवों की रह्मा करने का प्रयत्न करते हैं, श्रतएव त्यागी म-

हातमा ही भोगियों को उपदेश देकर हमारी रहा का प्रथल करेंगे ऐसी श्राशा थी किन्तु जब स्वयं त्यागी कहाने वालेमी कमर कसकर पुष्पों की श्रिष्ठिक र हिंसा करवा कर उममें घम वतावें, तब ने बेचारे कहां जावें? किसकी शरण लें? यह तो दुधारी तलवार चली, पहले ता भोगी लोग ही शतु थे, श्रीर श्रव तो त्यागी कि जिनसे रहा की श्राशा धी-वें भी शतु होगये।

भोगी लागों में से बहुत से तो फूलों को तोड़ने में हिंसा ही नहीं मानते, और कितने मानते हों तो वे भी अपने भोगों के खिए तोड़ ते हैं, किन्तु उसमें धर्म तो नहीं मानते, पर श्रारचर्य तो यह है कि — सर्व त्यागी पूर्ण श्राह सक कहाने वाले ये त्यागी लोग फूलों को तोड़ने तुड़वाने में ढिंसा तो मानते हैं किन्तु इस हिंसा में भी घर्म दया) होने की—विष को श्रमृत कहने रूप-शरूपणा करते हैं। इस पर सेतो कोई भी सुझ यह सोच सकता है कि—"श्रधिक पातकी कौन है? ये कहे जाने वाले त्यागी या भोगी? पाप को पाप, फूंठ को भूंठ, खोटे को कोटा कहने वाला तो सच्चा सत्य वक्ना है, किन्तु पाप को पुराय, भूठ को सत्य, स्रोटे को खरा, कहने वाले तो स्पष्ट सतरहवें पाप स्थान का सेवन (जानवूसकर माया से भूठ बोलना ) करने के साथ श्रन्य जीवों को श्रठा रहवें पाप स्थान में धके लते हैं, और आप भी इसी अन्तिम प्रवल पाप स्थान के स्वामी वन जाते हैं। हजारों भद्र लोगों को भ्रम में डालकर मिथ्या युक्तियों द्वारा उनकी श्रद्धा को भ्रष्ट करने व उन्हें उन्मार्ग गामी वनाने वाले संसार में नाम धारी त्यागी लोग जितने हैं, उतने दूसरे नहीं।

श्रय इन लोगों के बताये हुए "बिहिया" शब्द पर विचार

श्रावश्यक हरिमद्रस्रि की वृत्ति वाले में यह स्पष्ट उल्लेख करते हैं:-है कि - "महिया" शब्द पाठान्तर का है, मूल पाठ तो है "मर्था" जिसका अर्थ होता है 'मेरे हारा' (मेरे हारा वंदन स्तुति किये हुए) वृत्तिकार लिखते हैं कि-

'मइश्रा-मयका, महिया इतिच पाठान्तरं,'

जयिक मू० पू० समाज के मान्य और लगभग १२०० सौ वर्षों के पूर्व होगये ऐसे आचार्य ही इस 'महिया' शब्द को पाशन्तर मानते हैं, तब ऐसी हालत में इस विषयपर श्रधिक उहापोह करने की श्रावश्यकता ही नहीं रहती।

जो 'महिया शब्द हरिभद्रस्रि के समय' तक पाठान्तर में माना जाता था वह पीछे के आचार्यों द्वारा 'मइआ' को

मूल से हटाकर स्वयं मूल रूप वन गया। फिर भी हम प्रशनकार के संतीय के लिए थोड़ी देर के वास्ते 'महिया' शब्द को मूल का ही मानलें तो भी इस शब्द का अर्थ-पुष्पादि से पूजा करना ऐसा आगम सम्मत नहीं

हो सकता, क्योंकि .....

क्योंकि यह 'महिमा' शब्द 'चतुर्विशतिस्तव' (लोगस्स) का है, इस स्तव से चोबीस तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है, यह संपूर्ण पाठ श्रीर इसका एक २ वाक्य स्तुति से ही भरा है, इसके किसी भी शब्द से किसी अन्य द्रव्य से पूजा करने का अर्ध नहीं निकलता, केवल मन, वाणी, शरीर द्वारा ही भिक्त करने का यह सारा पाठ है। अवयह महिया शब्द जहां आया है उसके पहले के दो शब्द ग्रीर लिखकर इसका सत्य प्रधे वताया जाता है,

# कितिय वंदिय महिया,

हि॰ बासी द्वारा कीर्ति (स्टुति ) करना वं॰ शरीर द्वारा बन्दन करना, न॰ नन द्वारा पूजा करना'

इस प्रकार तीनों शब्दों का मन, यसन, और शरीर द्वारा मिन्न करने का अर्थ होता है, यदि महिया शब्द से ज़र्लों में पूजा करने का कहोगे तो मन द्वारा मात्र पूजा करने का दूसरा कीनका शब्द है? और जब सारा लोगस्स का यह ही अन्य द्वारों से मनु मिन्न करने की अपेका नहीं रखता तब अवेला महिया शब्द किस प्रकार अन्य द्वारों को स्थान दे सकता है? वैसे तो आप प्रधादिनिः के साथ कार दिनिः 'चन्द्रनादिनिः' 'आमृत्रसादिनिः के साथ कार निना अर्थ लगा सकते हो इसमें आपको रोक ही कीन सकता है? किन्तु इस प्रकार ननमानी यकाने में कुछ भी हान नहीं है, उत्या व्यथे में हिंसा को मोत्साहन निस्ता है, दिस से हानि अवस्थ है। सरल नाव से सोचने पर बात होगा कि दूस में तो मात्र 'महिया' शब्द ही है, जिसका करने प्रा

ोता है अब यह पूजा केंसी श्रीर किस प्रकार की होनी चा-हेंगे, इसके लिये जैन को तो अधिक विचार करने की आ म्यकता नहीं रहती. क्योंकि जैनियों के देव वीतराग है वे किसी वाहरी पौद्गलिक वस्तु को श्रात्मा के लिये उपयोगी नहीं मानते, पुद्गलों के त्याग को ही जिन्होंने धर्म कहा है वे स्वयं सुगन्ध सेवन श्रादि के त्यागी हैं, फिर ऐसे बीतराग की पूजा फूलों द्वारा कैसे की जा सके ? ऐसे प्रभु की पूजा तो मन को शुद्ध स्वच्छ निर्धिकार यना कर अपने को प्रभुचरणों में भिनत रूप से अपेश कर देने में ही होती है, किसी वाहरी वस्तु से नहीं। फिर भी हम यहां आप से पृछ्ते हैं कि अके ले महिया-पूजा शब्द मात्र से फूलों से पूजा होने का किस प्रकार कहा गया ? यह फूल शब्द कहां से लाकर वैठाया गया ? यदि इसके मूल कारण पर विचार किया जाय तो यह स्पष्ट भाषित होता है कि फूलों से पूजने में फूलों की हिंसा होती है इससे वचने के लिये ही महिया शब्द की श्रोट ली गई है जो सर्वथा अनुपादय है।

(१) यदि महिया शःद से पुष्प से पूजा करने का अर्थ होता तो गणधर देव अंतरु हशांग सूत्र के छुट्टे वर्ग के तीसरे होता तो गणधर देव अंतरु हशांग सूत्र के छुट्टे वर्ग के तीसरे अध्ययन के चौदहवं सूत्र में अर्जुन माली के मोगरपाणी यदा आध्ययन के चौदहवं सूत्र में अर्जुन माली के मोगरपाणी यदा की पुष्प पूजा किंदे! आदि क्यों होते! की यह महिया शब्द ही लेना चाहिये था? और सूत्र वहां भी यह महिया शब्द ही लेना चाहिये था? और सूत्र कार को लोगस्स के पाठ में पुष्प पूजा कहना अभिए होता कार को लोगस्स के पाठ में पुष्प पूजा कहना अभिए होता तो 'पुष्फं चएां करेमि' ऐसा स्पष्ट पाठ क्यों नहीं लेते? महिया तो 'पुष्फं चएां करेमि' ऐसा स्पष्ट पाठ क्यों नहीं रखता है शब्द जो कि पुष्प के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता है क्यों लेते?

(२) महिया शब्द चतुर्विशतिस्तव का है और सकती साधु भी करते हैं, वह भी दिन में कम से कम दो का तो अवश्य ही अब हमारे मूर्ति पूजक वन्धु यह बनावें कि क्या साधु भी पुष्प से पूजा करे ? आपके मान्य अर्थ से तो मू० पू० साधुओं को भी फूजों से पूजा करना चाहिये, फिर आपके साधु क्यों नहीं करते ? इससे तो बही फलित होता है कि आपका यह अर्थ व्यर्थ है तभी तो उसका पातन आप के साधु नहीं करते हैं।

इस विषय में मूर्ति पूजक ग्राचार्य विजयानन्दस्रिजी कहते हैं कि—

'सामायिक में साघु तथा श्रावक पूर्वोक्त महिया ग्रन्द से पुष्पादिक द्रव्यपूजा की श्रतुमोदना करते हैं। साघु को द्रव्य पूजा करने का निपेघ है परन्तु उपदेश द्वारा द्रव्य पूजा करवाने का श्रीर उसकी श्रतुमोदना करने का त्याग नहीं है।

( सम्यक्त शस्योद्धार पृ॰ १८१)

इनके इस प्रकार मनमाने विधान पर पाठक जरा ध्यान से विचार र करें कि जो काम स्वयं साधु के लिये त्याज्य है, वह पाप कार्य खुद तो नहीं करे किन्तु दूसरों से करवावे, यह तीन करण तीन योग के त्याग का पालन करना है क्या? मुनि खुद तो हिंसा नहीं करे, मूंठ नहीं वोले, चोरी नहीं करे, और दूसरों को हत्या करने मूंठ वोलने चोरी करने की आ बादे? यह सरासर अन्येर साता नहीं तो क्या है? अरे स्वयं वीर पिता ने आचारांगादि आगमों में धर्म के लिये वनस्पत्यादि की हिंसा करने का कटु फल वना कर अपने
अमण भक्तों को उससे दूर रहने की आज्ञा दी है, स्वयं विजयानन्दजी ने भी जैनतत्वाद्शें में इसी प्रश्न के उत्तर में प्रासम में बताये अनुसार वनस्पत्यादि का तो इना जीव अदत्त वताया है फिर उसी जीव अदत्त की अनुमोदना मुनि करे,
यह भी कह डालना थी विजयानन्दजी का स्ववचन विरोध
क्षप दूपण से दूपित नहीं है क्या ? ऐसा जीव अदत्त और
उसके अनुमोदन का जघन्य काम मुनि महोदय किस प्रकार
करें ? यह समभ में नहीं आता।

इसके सिवाय 'कित्तिय, वंदिय, महिया' इन तीनों शब्दों के लिये करण योगों की भिन्नता नहीं है, तीनों शब्द अपेला रहित है, इनके लिये किसी के लिये एक करण और किसी के दो तीन करण या योग का कहना मिध्या है। ये तीनों शब्द साधु और आवक को समान ही जागु होते हैं इनमें से शब्द साधु और आवक को समान ही जागु होते हैं इनमें से शब्दों को छोड़ कर केवल एक 'महिया' शब्द के लिये पत्त दो शब्दों को छोड़ कर केवल एक 'महिया' शब्द के लिये पत्त पात वश कुतके करना यह कैसे सत्य हो सकता है? यदि महिया शब्द से साधु स्वयं पुष्पों से पूजा नहीं करके दूसरे महिया शब्द से साधु स्वयं पुष्पों से पूजा नहीं करके दूसरे की अनुमोदना करे तो क्या जिकरण साधु त्यागी स्वयं तो हिंसा नहीं करे किन्तु दूसरे हिंसा करने वालों की अनुमोदन तथा हिसा कारी कार्य का अन्य को उपदेश कर सकते हैं क्या?

र न्या: हा ! एक पंचमहाव्रतधारी साधु कहाने वाले इस प्रकार हिंसा की श्रनुमोदना करने का श्रोर हिंसा करने का उपदेश दें, प्रन्थों में वैसा विधान करें, यह तो मूर्ति पूजकों का भारी पत्त ज्यामोह ही है, ऐसी विरुद्ध प्रक्षपण। शुद्ध साधुमार्ग में तो नहीं चल सकती। (२) महिया शब्द चतुर्विशितस्तव का है और स्व तो साधु भी करते हैं, वह भी दिन में कम से कम दो गा तो अवश्य ही अब हमारे मूर्ति पूजक वन्धु यह बनावें कि क्या साधु भी पुष्प से पूजा करे ? आपके मान्य अर्थ से तो मू० पू० साधुओं को भी फूनों से पूजा करना चाहिये, फिर आपके साधु क्यों नहीं करते ? इससे तो यही फलित होता है कि आपका यह अर्थ व्यर्थ है तभी तो उसका पालन आप के साधु नहीं करते हैं।

इस विषय में मूर्ति पूजक आचार्य विजयानस्स्रिजी कहते हैं कि—

'सामायिक में साधु तथा श्रावक पूर्वोक्त महिया शब्द से पुष्पादिक द्रव्यपूजा की श्रजुमोदना करते हैं। साधुको द्रव्य पूजा करने का निषेघ है परन्तु उपदेश द्वारा द्रव्य पूजा करवाने का श्रीर उसकी श्रजुमोदना करने का त्याग नहीं है।

( सम्यक्त शस्योद्धार पृ॰ १८१ )

इनके इस प्रकार मनमाने विधान पर पाठक जरा ध्यान से विवार र करें कि जो काम स्वयं साधु के लिये त्याल्य है, वह पाप कार्य खुद तो नहीं करे किन्तु दूसरों से करवावे, यह तीन करण तीन योग के त्याग का पालन करना है क्या? मुनि खुद तो हिंसा नहीं करे, फूंठ नहीं वोले, चोरी नहीं करे, श्रीर दूसरों को हत्या करने फूंठ वोलने चोरी करने की शा हा दे? यह सरासर श्रन्धेर खाता नहीं तो क्या है? शरे स्वयं वीर पिता ने श्राचारांगादि श्रागमों में धर्म के लिये

# ३२-स्रावश्यक कृत्य स्रीर सृति-पूजा

परन — जिस प्रकार साधु आहार पानी करते हैं, यानी वरसते हुए पानी में स्थंडिल जाते हैं, नदी उतरते हैं, पानी वरसते हुई साध्वी को निकालते हैं, ऐसे अने कों कार्य जैसे में यहती हुई साध्वी को निकालते हैं, ऐसे अने कों कार्य जैसे हिंसा होते हुए किए जाते हैं, उसी प्रकार पूजन में यद्यपि हिंसा होती है, तथापि महान् लाभ होने से करणीय है, हिंसा होती है, तथापि महान् लाभ होने से करणीय है, ऐसी लाभ दायक पूजा का आपके यहां निपेध क्यों किया जाता है ?

उत्तर — उक्त उदाहरणों से मूर्नि-पूजा करणीय नहीं हो सकती, क्योंकि आहार पानी, स्थंडिल गमन श्रादि कार्य श्रीर धारियों के लिये आवश्यक और अनिवार्य है, इस लिये यथाविधि यत्ना पूर्वक उक्त कार्य किये जाने हें इसी प्रकार कभी नदी उतरना भी अनिवार्य हो तो उसे हों आवारांग में वताई हुई विधि से उतर सकते हैं, अनाव श्यकता से नदी उतरने की आज्ञा नहीं है, जेन मुनि यदि श्यकता से नदी उतरने की आज्ञा नहीं है, जेन सुनि यदि कोसों का चक्कर वाला भी रास्ता होगा तो उससे जाने का प्रयत्न करेंगे, किन्तु विना खास आवश्यकता के नदी में नहीं प्रयत्न करेंगे, किन्तु विना खास आवश्यकता के नदी में नहीं उतरेंगे। पानी में वहती हुई साध्यी को भी त्याग मार्ग की उतरेंगे। पानी में वहती हुई साध्यी को भी त्याग मार्ग की

श्राशा है कि - श्रव तो पाठक इस महिया शब्द के श्रवें में होने वाले श्रनर्थ को श्रीर उसके कारण को समक्ष गये होंगे, जबिक - जैनागमों में मूर्ति पूजा श्रीर साज्ञात की भी सावद्य पूजा का विधान ही नहीं है, फिर ऐसे कुतर्क को स्थान ही कहां से हो सके ? श्रीर पुष्प पूजा सेपुष्पों कीद्या होने का वचन साधु तेा ठीक पर श्रविरति सम्यक्त्वी भी कैसे कह सकें ? नहीं कद।पि नहीं।



( १३४ )

यह सरासर श्रमान है, मूर्ति-पूजा श्रनावश्यक है, निरर्थक है पमु, श्राज्ञा रहित है, लाम किचिंत भी नहीं है हानि ही है। श्रतप्व ऐसी निरर्थक, श्रनावश्यक मूर्ति पूजा को उपा-देय बनाने के लिये व्यर्थ चेष्टा करना वुद्धिमानी नहीं है।



रचा के लिये बचा सकते हैं जिसके जीवन से अनेकों का उद्धार श्रीर परस्परा से लाखों के कल्प:ल होने की संपादना है यच ना उसको परम बश्यक भी है, एक साबुबत घारिणी मह सिन के प्राण बचाने का फल श्रनन्त जीवों की रत्ना कर ने के समान है, यदि वची हुई साध्वी ने एक भी मिथ्याती श्रनार्य व कुर ब्यक्ति को मिष्यात्व से हटा कर श्रार्थ श्रौर दयालु बना दिया, सम्यक्त प्राप्त कराया तो उम हिंसक के हाथों से श्रनेक प्राणी की हिंसा रुक कर भविष्य में वही दया पालक होकर स्व-पर का कल्याण करने बाला हो सकत। है, यदि किसी एक को भी बोब देकर साधु दीना प्रदान क रेगीतो उससे उसकी आत्माका उद्धर होने के साथ २ श्रनेक प्रकारके परोपकार भी होंगे। इसी उद्दश्य से संयमी महाजती साधु श्रपने ही समान संयता महावत घारिणी मार्थ्वी की रजा करने हैं। यह सभी कार्य आवश्यक और श्रिनिवार्य होने से किये जाने हिं, इनमें प्रभु की परवानगी श्रागमों में बताई गई है, ऐसे श्रपबाद के कार्य श्रनावश्यक-ताकी हालत में नहीं किये जाने, यदि ऐसे कार्यविना श्रा-वश्यकता के किये जाय ता करने वाला मुनि द्राउ का भागी होता है। साधु श्राहार पानी स्वंडिन गमन श्रादि कार्य क रते हैं, यही उन्हें शारीरिक वाबायों के कारण करना पढ़ता है, विना वाधाओं के दूर किये रन्नत्रयां का आराधन नहीं हो सकता, श्रतएव ऐसे कार्य को यनना प्वेक करने में कोई हानि नहीं है ।

ऐसे ग्रावर्यक ग्रोर श्रनिवार्य कार्यों के उदाहरण देकर ग्रनावश्यक ग्रोर व्यर्थ की मूर्ति पूजा में पाणी हिंसा करना

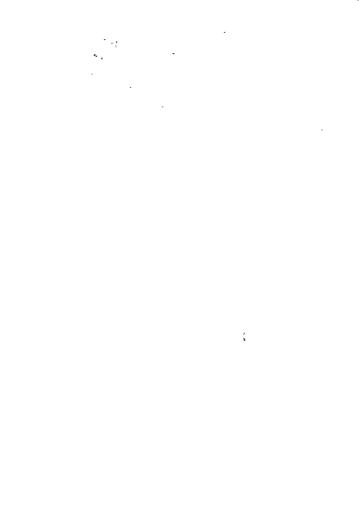

#### ३३—गृहस्थ सम्बन्धी स्रारंभ <sup>ग्रीर</sup> मूर्ति-पूजा

प्रश्न — गृहस्थ लोग श्रपने कार्य के लिये फल, फूर्र पत्र, श्रप्नि, पानी श्रादि का श्रारम्भ करते हैं, गृहस्थ जीव न श्रारम्भ मय जीवन है, इसमें यदि पूजा के लिये थोड़ार जल श्रीर कुछ फल फूज एक दो दीपक, धूप श्रादि श्रल्पा रम्भ से प्रभु पूजा कर महान् लाभ उपार्जन किया जाय वी क्या हानि है।

उत्तर—आपका उक्त प्रश्न भी विवेक ग्रन्थता का है सममगर और विवेकवान आवक जल, फुलादि की भी सचिच वस्तु आवश्यक्तानुसार ही काम में लेते हैं, बी वश्यकता को भी घटाकर थोड़ा आरम्भ करने का प्रवत् करते हैं, आवश्यकता की सीमा में रहकर आरम्भ कर हुए भी आरम्भ को आरम्भ ही मानते हैं और सदैव के गृहस्थाश्रम सम्बन्धी आवश्यक आरम्भ को भी त्यागने मनोरथ करते हैं, आवक के तीन मनोरथों में सर्व प्रथम मनोरथ यही है ऐसे शाद्धवर्य कभी भी आवश्यकता से अ षिक ग्रारम्भ नहीं करते, ऐसी हालत में निरर्थक व्यर्थ का भारमा तो वे विवेकी श्रावक करें ही कैसे ?

व्यवहारिक कार्यों में जहां द्रव्य व्यय होता है, वहां भी सुद्र मनुष्य भावश्यकतानुसार ही खर्च करता है, निरर्थक एक कौड़ी भी नहीं लगाता। श्रीर ऐसे ही मनुष्य संसार में मार्थिक संकट से भी दूर रहते हैं। जो निरर्थक आंख मूद कर दृष्य उड़ाते हैं, उनको अन्त में अवश्य पञ्चताना पड़ता

है। इसी प्रकार निर्धिक आरम्भ करने वाला भी अंत में

उःबी होता है।

मृति पूजा में जो भी आरम्भ होता है वह सब का सब निरर्थक व्यर्थ और अन्त में दृःख दायक है। विवेकी आवक मो गृहस्थाश्रम में स्थित होने से श्रारम्भ करता है, वह भी भारम्भ को पाप ही मानता है, और इस प्रकार अपने श्रद्धान को शुद्ध रखता हुआ ऐसे पाप से पिएड छुडाने की भावना रसता है। किन्तु मूर्ति-पूजा में जो आरम्भ होता है वह हेय होते हुए भी उपादेय (धर्म) माना जाकर श्रद्धान को बिगाइ-ता है। श्रीर जब शारम्म को उपादेय धर्म ही मानलियातव उसे त्यागने का मनोरथ तो हो ही कैसे ? श्रतएव मूर्ति-पूजा में होने वाला आरम्भ निर्धिक अनावश्यक है तथा अद्धान को अशुद्ध कर सम्यक्तव से गिराने वाला है अतएव शीव त्यागने योग्य है। 🛴

#### ३३—गृहस्थ सम्बन्धी स्रारंभ <sup>ग्रीर</sup> मूर्ति-पूजा

प्रम — गृहस्य लोग अपने कार्य के लिये फल, पूर्व पत्र, अग्नि, पानी आदि का आरम्भ करते हैं, गृहस्य वीव न आरम्भ मय जीवन है, इसमें यदि पूजा के लिये थोड़ाल जल और कुछ फल फूज एक दो दीपक, भूग आदि अलपी रम्भ से प्रमु पूजा कर महान् लाभ उपार्जन किया जाय तो क्या हानि है।

उत्तर—श्रापका उक्त प्रश्न भी विवेक ग्रुन्थता का है।
समसदार श्रीर विवेकवान श्रावक जल, फूलादि की
भी सचित्त वस्तु श्रावश्यकतानुसार ही काम में लेते हैं, श्रावश्यकता की भी वटाकर थोड़ा श्रारम्भ करने का प्रयत्करते हैं, श्रावश्यकता की सीमा में रहकर श्रारम्भ क्षे
हुए भी श्रारम्भ को श्रारम्भ ही मानते हैं श्रीर सदेव
गृहस्थाश्रम सम्यन्धी श्रावश्यक श्रारम्भ को भी त्यागने

नोरथ करते हैं, श्रायक के तीन मनोरधों में सर्व प्रथम नोरथ यही है ऐसे श्राद्धवर्यं कभी भी आवश्यकता से अ षेक आरम्भ नहीं करते, ऐसी हालत में निरर्थक व्यर्थ का गारम तो वे विवेशी श्रावक करें ही कैसे ?

व्यवहारिक कार्यों में जहां द्रव्य व्यय होता है, वहां भी पुर मनुष्य आवश्यकतानुसार ही खर्च करता है, निरर्थक रक कौड़ो भी नहीं लगाता। श्रीर ऐसे ही मनुष्य संसार में मर्थिक संकट से भी दूर रहते हैं। जो निरर्थक आंख मूद कर द्रव्य उड़ाते हैं, उनको अन्त में अवश्य पछताना पड़ता है। 🦙

इसी प्रकार निर्धिक आरम्भ करने वाला भी अंत में

दुः सी होता है।

मूर्ति पूजा में जो भी आरम्भ होता है वह सब का सब निर्धक उपर्ध और अन्त में दुःख दायक है। विवेकी श्रावक जो गृहस्थाश्रम में स्थित होने से शारम्भ करता है, वह भी भारम्भ को पाप ही मानता है, और इस प्रकार अपने श्रद्धान को शुद्ध रखता हुआ ऐसे पाप से पिएड छुडाने की भावना रखता है। किन्तु मूर्ति-पूजा में जो आरम्भ होता है वह हैय होते हुए भी उपादेय (धर्म) माना जाकर श्रद्धान को बिगाड़-ता है। श्रीर जब शारमा को उपादेय धर्म ही मानलियातव उसे त्यागने का मनोरथ तो हो ही कैसे ? अतवव मूर्ति-पूजा में होने वाला आरम्भ निरर्थक अनावश्यक है तथा श्रद्धान को अशुस कर सम्यक्त्व से गिराने वाला है अतएव शीव त्यागमे योग्य है।

## ३४—डाक्टर या ख़नी !

परन — जिस प्रकार डाक्टर रोगी की करण दशा वे खकर उसे रोग मुक्त करने के लिए कड़ श्रीपिध देता है, श्रावश्यकता पड़ने पर शस्त्र किया भी करता है, जिससे रोगी को कष्ट तो होता ही है, किन्तु इससे वह रोग मुक्त हो जाता है श्रीर ऐसे रोग हत्ती डाक्टर को श्राशीर्वाद देता है। कदाचित् डाक्टर को श्राशीर्वाद देता है। कदाचित् डाक्टर को श्रापन प्रयत्न में निष्फलता मिले, श्रीर रोगी मर जाय तो भी रोगी के मरने से डाक्टर हत्यारा या खूनी नहीं हो सकता, क्योंकि — डाक्टर तो रोगी को बचाने का ही कामी था। इसी प्रकार द्रव्य पूजा में होने वाली हिंसा उन जीयों की व पूजकों की हितकत्ती ही है, ऐसे परोपकारी कार्य (मृ० पू०) का नियेच क्यों किया जाता है ?

उत्तर—परोपकारी डाक्टर का उदाहरण देकर मूर्ति पूजा को उपादेय बताना एकदम अनुचित् है। उक्त उदाहरण तो उल्टा मूर्ति पूजा के बिरोच में खड़ा रहता है। यहां हम डॉक्टर और रोगी सम्बन्धी कुछ स्पष्टीकरण करके उदाहर रण की विपरीतता बताते हैं। जो व्यक्ति शरीर के सभी अंगोपाङ्ग और उसमें रही हुई हिडुयें श्रादि को जानता व उसमें उत्पन्न होते हुए रोगों की पहिचान कर सकता है तथा योग्य उपचार से उनका मितिशेर करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए वहुत समय तक अध्ययन मनन आदि कर विद्वानों का संतोप पात्र वना और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सका हो वही व्यक्ति डाक्टर हो कर रोगी की विकित्सा करने का अविकान है।

जो व्यक्ति रोगी है, वह रोग मुक्त होने के लिए उक्त पकार के कार्य कुशल एवं विश्वासपात्र डाक्टर के पास जा-कर अपनी हालत का वर्णन तथा निरोग वनाने की प्रार्थना करता है; डाक्टर भी उसके रोग की जांच कर उचित वि-करता है; डाक्टर भी उसके रोग की जांच कर उचित वि-करता है, डाक्टर के उपचार से रोगी को विश्वास किसा करता है, डाक्टर के उपचार से रोगी को विश्वास हो जाता है कि—मैं निरोग वन जाऊँगा। यदि डाक्टर को शक्त किया की आवश्यकता हो तो वह सब्धे प्रथम रोगी की शक्त किया की आवश्यकता हो तो वह सब्धे प्रथम रोगी की शक्त किया की आवश्यकता हो तो वह सब्धे प्रथम रोगी के हित आजा प्राप्त कर लेता है, किन्तु भाग्यवशात डाक्टर अपने परि-के लिए ही करता है, किन्तु भाग्यवशात डाक्टर अपने परि-श्रम में निष्कत होजाय, और रोगी रोग मुक्त होते २ प्राण मुक्त ही हो जाय, तो भी परोपकार बुद्धि वाला डाक्टर रोगी स्ति हत्या का अपराधी नहीं हो सकता।

किन्तु एक चिकित्सा विषय का अनिभेश मनुष्य यदि किन्तु एक चिकित्सा विषय का अनिभेश मनुष्य यदि किसी रोगी का उसकी रच्छानुसार भी उपचार करें, और उससे रोगी को हानि पहुँचे, तो वह अनाड़ी ऊंट वैद्य राज्य नियमानुसार अपराधी ठहर कर दिख्य होता है।

नियमानुसार श्रवराघा ठहर कर वालुका वालुका है। करना श्रीर जो मनुष्य न तो डाक्टर है, न चिकित्सा ही करना जानता है, किन्तु दुए बुद्धि से किसी मनुष्य की मारडाले, श्रीर गिरफ्तार होने पर कहे कि—मैंने तो उसको रोग मुक्क करने के लिए शस्त्र मारा था, तो ऐसी हास्यजनक बात पर न्यायाधीश ध्यान नहीं देते हुए उसे हत्यारा ठहरा कर या तो प्राण दएड देगा या कठिन कारावास दएड, जो कि उसे भोगना ही पड़ेगा।

हमारे मूर्ति पूनक बंधु पूजा के वहाने बेचारे निरपराध प्राणियों को मार कर उक्क परोपकारी और विश्वासपात्र डाक्टर की श्रेणि में बैठने की इच्छा रखते हैं, यह किस प्रकार उचित हो सकता है ? वास्तन में इनके लिए (डाक्टर-नहीं) किन्तु अन्तिम श्रेणी के खुनी का उदाहरण ही सर्वेथा उण्युक्त है । क्योंकि—जो पृथ्वी, पानी, बनस्पति म्रादि स्थावर श्रीर त्रस काया के जीव श्रपने जीवन में ही झानन्द मानकर मरण दुःख से ही डरते हैं, सभी दीर्घ जीवन की इच्छा करते हैं, ऐसे उन जीवों को उनकी इच्छा के विरूद प्राण हरण करलेने वाले हत्यारे की श्रेणी से कम कभी नहीं हो सकते। रोगी की तरह वे प्राणी इन पूजक वन्धुओं के पास प्रार्थना करने नहीं त्राते कि महात्मन् हमारा जीवननष्ट कर हमारे शरीर की बलि आप अपने माने हुए भगवान को चढ़ाइये श्रीर हमपर उपकार कर हमें मुक्ति दीजिये। किन्तु पूजक महाशय स्वेच्छा से ही भ्रम में पड़कर उनका हरा भरा जीवन नष्ट कर उन्हें मृत्यु के घाट उतार देते हैं। इसितिये ये डाक्टर की श्रेणी के योग्य नहीं।

इन जीवों को अपने भोग विलास के लिये कप पहुंचाने वाले भोगी लोग संसार में बहुत हैं, लेकिन वे भी इनकी हिंसा करके उसमें उन जीवों का उपकार दोना तथा स्वयं

श्रीर गिरफ्तार होने पर कहे कि—मैंने तो उसको रोग मुक्क करने के लिए शस्त्र मारा था, तो ऐसी हास्यजनक बात पर न्यायाधीश ध्यान नहीं देते हुए उसे हत्यारा ठहरा कर या तो प्राण दएड देगा या कठिन कारावास दएड, जो कि उसे भोगना ही पड़ेगा।

हमारे मूर्ति पूत्रक वंधु पूजा के वहाने बेचारे निरपराध प्राणियों को मार कर उक्क परोपकारी और विश्वासगात डाक्टर की श्रेणि में बैठने की इच्छा रखते हैं, यह किस प्रकार उचित हो सकता है ? वास्तव में इनके लिए (डाक्टर-नहीं) किन्तु अन्तिम श्रेगी के खुनी का उदाहरण ही सर्वेश उण्युक्त है। क्योंकि-जो पृथ्वी, पानी, बनस्पति ब्रादि स्थावर श्रीर त्रस काया के जीव श्रपने जीवन में ही आनन्द मानकर मरण दुःख से ही डरते हैं, सभी दीर्घ जीवन की इच्छा करते हैं, ऐसे उन जीवों को उनकी इच्छा के विकस प्राण इरण करलेने वाले इत्यारे की श्रेणी से कम कभी नहीं हो सकते। रोगी की तरह वे प्राणी इन पूजक बन्धुकों के पास प्रार्थना करने नहीं श्राते कि महात्मन् हमारा जीवननष्ट कर हमारे शरीर की विल आप अपने माने हुए भगवान को चढ़ाइये श्रीर हमपर उपकार कर हमें मुक्ति दीजिये। किन्तु पूजक महाशय स्वेच्छा से ही अस में पड़कर उनका हरा भरा जीवन नष्ट कर उन्हें मृत्यु के घाट उतार देते हैं। इसिलिये ये डाक्टर की श्रेणी के योग्य नहीं।

इन जीवों को ऋपने भोग विलास के लिये कष्ट पहुंचाने वाले भोगी लोग संसार में बहुत हैं, लेकिन वे भी इनकी हिंसा करके उसमें उन जीवों का उपकार दोना तथा स्वयं



### ३५-न्यायाधीश या ऋन्याय पर्वतक

प्रश्न—जिल प्रकार न्यायाधीय नरहत्या करने वार् को राज्य नियमानुसार प्राणा दग्रह देता हुन्ना हत्यार नहीं हो सकता उसी प्रकार मृति पूजा में धर्म नियमानुसार होती हुई हिंसा हानि कारक नहीं हो सकती, फिर ऐसी शास्त्र सम्मत पूजा को क्यों उठाई जाती है? यह दशन्त एक मृति पूजक साधु ने मू० पृ० में होती हुई हिंसा से वचने की दिया था।

उत्तर—श्रापका डाक्टरी से निष्कल होने पर न्यायाः घीश के श्रासन पर बैठने की चेष्टा करना भी निष्कल ही है। यहां भी श्रापके लिये न्यायाचीश के बजाय श्रन्थाय प्रवंतक पद ही घटित होता है।

सर्व प्रथम यह तर्क ही श्रसंगत है क्योंकि राज्य नीति से घर्म नीति मिन्न है। राज्य नीति जीवन व्यवहार श्रीर सर्व साधारण में शांति की सुब्यवस्था स्थापित कर सांसा रिक उन्नति की साधना के लिये द्रव्य चेत्रादि की श्रपेन्ना से

# ३५-न्यायाधीश या ऋग्याय प्रश्तक

प्रश्न-जिल क्षार न्यायाधीश नरहत्या करने वार् को गाज्य नियमानुसार वाणा दगड देता हुआ हत्यार नहीं हो सकता उसी क्षकार मृति पूजा में धर्म नियमानुसा होती हुई हिंता हानि कारक नहीं हो सकती, फिर ऐसी शास्त्र सम्मत पूजा को क्यों उठाई जाती है? यह दशन्त एक

दिया था। उत्तर--श्रापका डाक्टरी से निष्कत होने पर स्थाया धीय के श्रासन पर बैठने की चेष्टा करना भी निष्कत ही है।

मृति पूजक साधु ने मृ० पृ० में होती हुई हिंसा से बचने की

घीरा के आसन पर वैठने की चेष्टा करना भी निष्कत ही है। यहां भी श्रापके जिये न्यायाधीरा के वजाय अन्याय प्रवंतक पद ही घटित दोता है।

सर्व प्रथम यह तर्क ही श्रसंगत है क्योंकि राज्य नीति से घमें नीति मिन्न है। राज्य नीति जीवन व्यवहार श्रीर सर्व साघारण में शांति की सुद्यवस्था स्थापित कर सांसा-रिक उन्नति की साधना के लिये दृष्य चेत्रादि की श्रपेक्षा से नरहत्या कर खूनी कहाने वाला किसी दुए वुद्धि से ही रिया करते हैं, उस हत्या का कोई भी अनुमोदन नहीं करता, किन्तु जो मूर्ति-पूजा में केवल धर्म के नामसे सूदम और स्थूत जीवों की हत्या कर फिर भी उसे अच्छा समभा ते हैं और सर्व त्यागी महामुनि कहे जाने वाले उस आरम्भ की मनुमोदना करते हैं, अनुमोदना ही नहीं, कहकर कर्षाते हैं, यह कितने आअर्थ की वात हैं? यदि इसे सरासर मन्येर भी कहा जाय तो क्या अतिश्योक्ति हैं!



उचित दएड नहीं दिया जाय तो भविष्य में वह श्रिष्ठिक श्र-पराध कर जन साधारए को कप्रशता होगा। दूसरा श्रन्य लोग भी जय यह नहीं जानेंगे कि अपराधों का दएड नहीं मिलता, तो श्रिष्ठिक उत्पात या श्रन्थ करने लगें ऐसी सम्भावना है श्रतएव परहित हिए से नियमानुसार दएड देना भी श्रावश्यक है।

न्यायाधीश और खूनी का उदाहरणमूर्ति-पूना की सिद्धि में नहीं किन्तु विरोध में उपयुक्त है, न्यों के न्यायाधीश का उदाहरण तो अपराधी को सममाण दण्ड देने का सिद्ध कर ता है। श्रीर हमारे मूर्ति पूजक भाई ईश्वर भिन्ति के नाम से स्वेच्छानुसार निरपराच जीवों की हत्या करते हैं। क्या हमारे भाई यह बता सकेंगे कि वे पानी, पुष्प, फल, अनि आदि के जीवों को किस अपराध पर प्राण दण्ड देते हैं। उन्हें दण्ड देने का अधिकार कव और किससे प्राप्त हुआ है ? वे किम धर्मशास्त्रानुसार उनके प्राण लुदंते हैं। यह तो मामला ही उल्टा है, न्यायाधीश का उदाहरण

यह तो मामला ही उल्टा है, न्यायाधीश का उद्दाहरण अपराधी को अपराध का दएड देना बताता है, और आप करते हैं निरपराधों के प्राणों का संहार !

कोई श्रातनायी मार्ग चलते किसी निर्वल की हत्या कर रके पकड़ जाने पर कहे कि मैंने नो उसे श्रापराघ का दएड दिया है। तय जिस प्रकार उसका यह कुंठा कथन श्रामन्य होकर श्रन्त में वह दण्डिन होना है, उसी प्रकार निरपराघ श्राणियों को धर्म के नाम पर मार कर फिर जपर से न्यायाचीश वनने का दोंग करने वाले भी श्रन्त में अपराधी के कउहरे में खड़े किये जाकर कर्म क्यी न्यायाधीश से अवस्य अपराध का दण्ड पाएंगे।



## २९-क्या ३२मूल सूत्रः के

वाहर का साहित्य मान्य है ?

प्रश्न-श्राप वत्तीस मूल स्त्र के सिवा अन्य स्त्र अंथ तथा उन स्त्रों की टीका, निर्युक्ति, चूिंण, भाष्य दीपिका श्रादि को क्यों नहीं मानते ? नन्दीस्त्र जा कि ३२ में ही हैं उसमें अन्य स्त्रों के भी नामोख्लेख है, फिर ऐसे स्त्र को क्या मूर्ति प्जा का अधिकार होने से ही तो आप नहीं मानते हैं।

उत्तर — जो शास्त्र, ग्रंथ, या टीकादि साहित्य वीत-ताग प्रक्षित द्वादशांगी वाणी के अनुकूल है वही हमारा मान्य है, हमारी श्रद्धानुसार एकादशांग श्रीर श्रन्य २१ सूत्र ऐसे ३२ सूत्र ही पूर्ण कप से वीतराग वचनों से श्रद्धाचित हैं इसके सिवाय के साहित्य में वाचक श्रश्य भी प्रविष्ट हो गया है तथा उपस्थित है, श्रत्य उनको पूर्ण कप से मानने को हम तथ्यार नहीं हैं। ३२ सूत्रों के बाहर भी जो साहित्य है

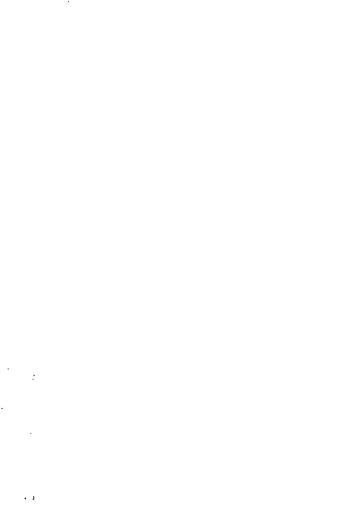

प्रकार भी जैन साहित्य में विगाड़ा हुआ है। क्रॉकि सार्ष परता मनुष्य से चाहे सो करा सकती है। भाष्य, वृत्ति, निर्मुक्ति आदि में स्वार्थ परताने भी अपना रंग जमाया है। हमारी इस वात को तो श्री विजयानन्द स्र्रि भी जैन तत्वा दर्श हिंदी के पृष्ठ ३४ में लिखते हैं कि—

'श्रनेक तरह के भाष्य, टीका दीपिका रचकर श्रथों की गड़बड़ कर दीनी सो अवतांइकरते ही चले जाते हैं।

यद्यपि उक्त कथन वेदानुयाइयों पर है, तथापि इस घृणित कार्य से स्वयं जैनतत्त्रादर्श के कत्तां श्रोर इनके श्रन्य मूर्ति-पूजक टीकाकार भी वंचित नहीं रहे हैं, श्रन्थकारों ने भी श्रपने मन्तव्य के नृतन नियम श्रागम याने जिनवाणी केएक दम विपरीत घड़ डाले हैं, सबे श्रथम मूर्ति पूजक समाज के उक्त विजयानन्द स्रि के जैनतत्वाद्श के ही कुल श्रवतरण पाठकों की जानकारी के लिए देता हूं, देखिये:—

(२) प्रथम तो उष्ण प्राण्यक जल से स्नान करे, जेकर उष्ण जल न मिले तक वस्त्र से छान करके प्रमाण संयुक्त ग्री-तल जल से स्नान करें। (१०३९९)

- (३) मेथुन सेवके तथा वमन करके इन दोनों में कलुक रेर पीछे स्नान करे। (पृ० ४००)
- (४) देव पूजा के वास्ते गृहस्थ को स्नान करना कहा है, विधा शरीर के चैतन्य सुख के वास्ते भी स्नान है। (ए० ४००)
- (४) स्के हुए फूलों से पूजा न करे, तथा जो फूल घरती में गिरा होने तथा जिसकी पांखड़ी सड़गई होने, नीच लोगों का जिसको स्पर्श हुआ होने, जो श्रम न होने, जो निकसे हुए न होने """ रात को चासी रहे, मकड़ी के जाले वाले, जो देखने में अच्छे न लगे, दुर्गंध चाले, सुगंध रहित, खट्टी में बाले "" " ऐसे फूलों से जिनदेव की पूजा न करणी। (पू० ४१३)
- (६) मन्दिर में मकड़ी के जाले लगे हों उनके उतारने की विधि वताते हुए जिखते हैं कि—

साधु नोकरों की निर्भ्रः छना करें """ पीछे जयणा से साधु आप दूर करे। (ए० ४१७)

- (७) देव के आगे दीवा बाले "" देवका चन्दन " वेव का जल "" (पृ० ४२६)
- (=) संग निकालते समय साथ में तेने का सामान आदि का विधान भी देखिये—

श्राडम्बर सहित बड़ा चर, घड़ा, थाल, देरा, तम्बू, कड़ा-हियां साथ तेवे, चलतां कुपादिक को सज करे, तथा सेज वाला, रथ, पर्यंक, पालखी, ऊँट, घोड़ा प्रमुख सार लेंचे, तथा श्रीसंघ की रत्ता वास्ते वड़े योदों को नोक रक्ते योदों को कवच श्रंगकादि उपस्कर देवे, तथा गाँव नाटक वाजिंचादि सामग्री मेलवे "" फूल घर कर्ती घरादि महापूजा करे " नाना प्रकार की वस्तु फल एक सौ श्राठ, चौवीस, त्यासी, वावन, वहत्तरादि होवे, सर्व भोजन के थाल होवे। (पृ० ४७४)

(१० ४७४)
(६) सुन्दर श्रंगी, पत्र भंगी, सर्वाक्षाभरण, पुष्पगृह, कदलीगृह, पूतली पाणी के यंत्रादि की रचना करे, तथा नाना गीत मृत्यादि उत्सव से महापूजा रात्रि जागरण करें " तथा तीर्थ की प्रभावना वास्ते वाजे गाजे प्रौडाउम्बर से गुरु का प्रवेश करात्रे। (पृ० ४४४)

(१०) थी संघ की मक्ति में—

'सुगन्धित फूल भक्ति से नारियलादि विविध तांवूल प्रदान रूप भक्ति करे' पृ० ४७४)

सुद्ध वन्बुत्रो ! देवा मृति पृतक त्याचार्य श्री विजयानन्द्रजी के धार्मिक प्रयचन—धर्म त्रन्थ के धार्मिक विधान का नमृना ? क्या पेसा उल्लेख जैन साधु कर सकते हैं ? क्या इसमें से एक बात भी किसी जैनागम से प्रमाणित हो सकती है ? नहीं कदापि नहीं ।

्र फल, फूल, पत्रादि तोड़े, कदली गृह बनावे, स्नान करे, मैथुन सेवन कर स्नान करें, गाड़े, घोड़े सीनक, शुख्न, डेग, हन्त्र, चक, कड़ाही, यदि साथ ले, गीत, कृत्य वाजित्रादि करें फबारे छोड़े, हांवृत पदान करें, आदि २ बातों में किस धर्म की प्रक्षरा हुई। इसमें कोनसा आत्मदित हैं। ऐसा प्रस्पन्न

आचार्य ने ऐसा कथन नहीं किया होगा, यदि अन्य आचार के उल्लेखों का उद्धरण भी दिया जाय तो व्यर्थ में निवन्य क कलेवर अधिक बड़ा हो जाय, इसलिए इस प्रकार के अन् अवतरण नहीं देकर आपको चौंका देने वाले दो चार अवतर अन्य आचार्यों के भी देता हूं। देखिये—

(१२) श्री जिनद्त्त सूरिजी विवेक विलास (ब्रावृत्ति ५ में लिखते हैं कि—

"छए रसमां भाधार स्वरूप उच्लकांति प्रद, कफ, कृषि दुर्गंध, अने वायु नो नाश करनार, मुख ने शोभा अर्पनार एवा तांबूल ने जे मालसो खाय छे तेना घरने श्री कुच्लना घरनी पेडे लक्ष्मी छोड़ती नथी " ( पृष्ठ ३६ )

(१३) भव जरा सावधान होकर स्त्री वशीकरण सम्बन्धी जैनाचार्य का वताया हुआ प्रयोग भी देखिये—

"जे दिशानी पोतानी नासिका बहेती होय ते तरफ कामिनी ने मासन ऊपर अथवा ग्रैच्या ऊपर बेसाड़े छे, आम करवायी ते उन्मत्त कामिनिओं तत्काल मांज वशीभृत थइ जाय छे"। (पृष्ठ १६०)

(१४) जे दिवसे भारे भोजनन कर्यु होय, त्या जुधादिनी वेदना अंगमां लवलेया पण न होय, स्नानादिक थी परवारी अंगे चन्दन केसर आदि तुं विलेपन कर्यु होय, अने हृद्य मां शींत तथा स्नेह नी उमींओ उद्यलती होय तोज ते शीं ने भोगवी शके हें" (एष्ठ १६८)

इस विषय में जैनाचार्यजी ने भौर भी बहुत लिखा है, किन्तु यहाँ इतना ही पर्याप्त है, अब जरा इनके कलि-कल सर्वह भी

नव कोड़ी ने फूलड़े, पाम्यो देश अदार । कुमार पाल राजा थयो, वर्त्या जय जयकार।

अर्थात्—केवल नो कोड़ों के फूलों से मृति की पूजा करके ही कुमारपाल अठारह देश का राजा हुआ। ऐसा पूर्व जन्म का इतिहास तो विना विशिष्ट ज्ञान के कोई नहीं बता सकता, और अविध आदि विशिष्ट ज्ञान का कथाकार के समय में अभाव था, तब ऐसी पूर्व भव की बात और उस पुष्प पूजा का ही अठारह देश पर राज्य का फल कैसे जाना गया? क्या यह मन गढ़न्त गष्प गोला नहीं है। पाठक व्वयं विचारें तो मालुम होगा कि स्वार्थ परता क्या नहीं कराती? और देखिये—

कल्प सूत्र व आवश्यक की कथा है उसमें यह वतलाया है कि-दश पूर्व घर श्रीमद् वज्रस्वामीजी महाराज मूर्ति पूजा के लिए आकाश में उड़कर अन्य देश में गये और वहां से वीस लाख फूल लाकर पूजा करवाई।

पाठक वृन्द ! जव श्रीमद्वजस्वामी जैसे द्रार्व्धर महान् श्राचार्य भी मृति पूजा के लिए लाखों फूल अनेक योजन आकारा मार्ग से जाकर लाये और पूजा करवाई तव आजकल के साधु लोग मन्दिर के वर्गाचे में से ही थोड़े से फूल तोड़कर पूजा करें तो इसमें क्या वुरी वात है ? इन्हें भी चाहिए कि पातः काल होते ही ये वृत्त और लताओं पर टूट पड़ें, जितने अधिक फूलों से पूजेंगे उतना अधिक फल होगा, और उतने ही अधिक फूलों के जीवों की इनके मतानुसार दया भी होगी। यदि यह हहा जाय कि-श्रो वज्र स्वामी ने उस समय अन्य देशों से पुष्प लाकर शासन की वड़ी भारी प्रभावना की और राजा जैन धर्म



नमन सेवा करने का कथन मिलना है, किन्तु किसी भी स्थान पर किसी अन्य सिचत्त या अचित्त पदार्थ से पूजा करने का उख्लेख नाम मात्र भी नहीं है, किर श्रीमद् हेमचन्द्रजी ने जो कि से १७०० वर्ष पीछे हुए हैं, सिचत्त फूलों से पूजने का हाल किस विशिष्ठ ज्ञान से जान लिया। सेर।

अव पाठक इनके पहाड़ों की प्रशंपा दर्शक वचनों की भी कुछ हालत देखें-शत्रुंजय पर्वत की महत्ता दिखाते हुए लिखा है कि--

''जं लहइ श्रन्न तित्ये, उग्गेण तवेण बंग चरेण । तं लहइ पयत्तेण सेतंज गिरिम्मि निवसन्तो ॥'

अर्थात्—जो फल अन्य तीयों में उत्कृष्ट तप और व्रह्मचर् से होता है, वहीं फल उद्यम करके शत्रुंजय में निवास करने हं होता है।

वस चाहियं ही क्या ? फिर तप ब्रह्मचर्य पालन कर काय कप्ट क्यों किया जाता है ? जब भयंकर कप्ट सहन करने का भी फल मात्र शत्रुंजय पर्वत पर निवास करने समान ही हो तो फिर महान् तपश्चर्या कर ब्यर्थ शरीर और इन्द्रियों को कट क्यों देना चाहिये ? इस विधान से तो साधुं होकर संयम पालन करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। और देखियं——

जंकोड़ीए पुन्नं कामिय-माहार मोह माजेउ। जं लहड़ तत्य पुन्नं, एगो वासंग संतुंजे॥

अर्थात् - कोड्रॉ मनुष्यां को भोजन कराने का जितना पुरुष

होता है उतना हो पुराय शत्रुंजय पर मात्र एक उपवास करने से ही हो जाता है।

हां, है तो बड़े मतलब की बात पैसे बचे और लाखां रुपये के खर्च के बरावर पुएय भी मिल गया, किर व्यर्थ ही द्रव्य व्यय कर भूखों को अञ्चदान देने की आवश्यकता ही क्या है? यस सस्ता मौदा भी नहीं कर सके वैसा मुखं कौन है? भाग्य पूरे वेचारे दीन तुखियों के कि जिनके पेट पर यह फल विधान की छुरी किरी। आगे बढ़िये—

श्रठावयं समेए पावा चंगाई उन्नंत नगेय । वंदित्ता पुन्नं फलं, सयगुणंतंपि पुंडरिए ॥

अर्थात्-अष्टापद जहां श्री ऋषभ देवजी, समेद्शिखर जहां बीस तीर्थंकर पावापुरी में श्री महावीर प्रभु चम्पा में श्री बास प्रथंजी गिरनार जहां श्री नेमिनायजी मोत्त पधारे इन बास प्रथंजी गिरनार जहां श्री नेमिनायजी मोत्त पधारे इन समी तीर्थों के वन्दन का जो पुरुष फल होता है उससे भी सो-गुणा अधिक फल पुंडरिक गिरि के दर्शन से होता है।

घर और ज्यापार के कार्यों को छोड़ कर दूर दूर के अन्य तीर्यों में भटकने वाले शायद मूर्ल ही हैं, जो केवल एक बार रात्रुंजय के दर्शन कर अन्य तीर्यों से सोगुणा अधिक लाभ रात्रुंजय के दर्शन कर अन्य तीर्यों से सोगुणा अधिक लाभ रात्रुंजय के दर्शन कर अन्य तीर्यों के रहने वाले मृति पूजक भाइयों महाराष्ट्र, मालवा, आदि देशों के रहने वाले मृति पूजक भाइयों महाराष्ट्र, मालवा, आदि देशों के रहने वाले मृति पूजक भाइयों के लिए तो पूरे पौवारह है, इन्हें अब अपने समय और द्रव्य के लिए तो पूरे पौवारह है, इन्हें अब अपने समय और द्रव्य का विशेष ज्यय कर बिलकुल थोड़े लाभ के लिए दूर के तीर्थों का विशेष ज्यय कर बिलकुल थोड़े समय और द्रव्य खर्च से में जाने की जरूरत नहीं रही, थोड़े समय और द्रव्य खर्च से अपने पास ही के शत्रुंजय पर एक बार जाकर इस विधान के अनुसार महान लाभ पास कर लेना चाहिये। नमन सेवा करने का कथन मिलना है, किन्तु किया भो स्थान पर किसी अन्य सिचत्त या अचित्त पदार्थ से पूजा करने का उटलेख नाम मात्र भी नहीं है, किर श्रीमद् हेमचन्द्रजी ने जो कि से १९०० वर्ष पीछे हुए हैं, सिचत्त फूलों से पूजने का हाल किस विशिष्ठ ज्ञान से जान लिया। खैर।

अव पाठक इनके पहाड़ों को प्रशंपा दशंक वचनों की भी कुछ हालत देखें-शत्रुंजय पर्वत की महत्ता दिखाते हुए लिखा है कि--

''जं लहइ श्रन्न तित्ये, उग्गेण तवेण वंभ चरेण्। तं लहइ पयत्तेण सेतंज गिरिम्मि निवसन्तो॥'

अर्थात्—जो फल अन्य तीयों में उन्हाय तप और ब्रह्मचर्य से होता है, वहीं फल उद्यम करके शत्रुंजय में निवास करने से होता है।

वस चाहियं ही क्या ? फिर तप ब्रह्मचर्य पालन कर काय कष्ट क्यों किया जाता है ? जब भयंकर कष्ट सहन करने का भी फल मात्र शत्रुं जय पर्वत पर निवास करने समान ही हो तो किर महान् तपश्चर्या कर व्यर्थ शरीर और इन्द्रियों को कष्ट क्यों देना चाहियं ? इस विधान में तो साधु होकर संयम पालन करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। और देखियं——

वंकोड़ीए पुन्नं कामिय-प्राहार मोह प्राजेउ । वं लहह तत्य पुन्नं, एगो वासेण संतुंचे ॥

मर्यात्-कोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का जितना पुग्य

नमन सेवा करने का कथन मिलता है, किन्तु किसा भी स्थान पर किसी अन्य सिचत्त या अचित्त पदार्थ से पूजा करने का उल्लेख नाम मात्र भी नहीं है, किर श्रीमद् हेमचन्द्रजी ने जो कि से १९०० वर्ष पीछे हुए हैं, सिचत्त फूलों से पूजने का हाल किस विशिष्ठ ज्ञान से जान लिया। खैर।

अव पाठक इनके पहाड़ों की प्रशंपा दशक वचनों की भी कुछ हालत देखें-शत्रुंजय पर्वत की महत्ता दिखाते हुए लिखा है कि--

''जं लहइ श्रन्न तित्ये, उग्गेण तवेण बंभ चरेण। तं लहइ पयत्तेण सेतंज गिरिम्मि निवसन्तो॥'

अर्थात्—जो फल अन्य तीयों में उत्कृष्ट तप और ब्रह्मचर्य से होता है, वहीं फल उद्यम करके शत्रुंजय में निवास करने से होता है।

वस चाहियं ही या ? फिर तप ब्रह्मचर्य पालन कर काय कप्ट क्यों किया जाता है ? जब भयंकर कप्ट सहन करने का भी फल मात्र यत्रुंजय पर्वत पर निवास करने समान ही हो तो फिर महान् तपश्चर्या कर ब्यर्थ शरीर और इन्द्रियों को कट क्यों देना चाहिये ? इस विधान से तो साधु होकर संयम पालन करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। और देखियं—

र्जकोदीए पुरनं कामिय-प्राहार मोह प्राजेउ । जं लहर तत्य पुरनं, एगो वासेण संतुंजे ॥

मर्यात्-कोड्डी मनुष्यां को भोजन कराने का जितना पुरुष

व्यापारिक समाज तो सदैव सस्ते सीदे को हा पसन्द करती है। अधिक खर्च कर थोड़ा लाभ गाप्त करना और थोड़े खर्च से होने वाले अधिक लाभ को छोड़ देना व्यापारियों के लिये तो उचित नहीं है। इसलिए इन्हें अन्य तीथों में जाना एक दम वन्द कर देना चाहिए। अब जरा सम्हल कर पढ़िये—

चरण रहियाँई संजय, विमल गिरि गोयमस्य गणियो । पडिला भेय मेग साहणा, श्रड्डी दीन साहु पडिल भई ॥

अर्थात्—चारित्र से रहित (केवल वेपयारी) ऐसे साधु को भी विमल गिरि पर गौतम गण्यर के समान समभना चाहिए ऐसे एक साधु को प्रतिलाभने से ब्रद्धाई द्वीप के सभी साधुओं को प्रतिलाभने का फल होता है।

(ऐसा ही फल विधान आवकों के लिये भी है।)

उक्त गाथा से हमारे मूर्ति पूजक वन्धुश्रों के लिये श्रय विजक्कल सरल मार्ग हो गया है, न तो गृहस्थाश्रम छोड़ने की श्रावरयकता है, श्रीर न मेरु समान कठिन पंच महायत पालना भी श्रावरयक है, निरर्थक कप्ट सहन करने की श्रा-वरयकता ही नया है? जशकि केवल श्रयंज्ञय पर्वत पर साधु वेप पहन कर कोई भी द्रव्यिलगी चला श्राचे तो यह गौतम गण्धर जैसा बनजाता है इससे श्रधिक तब चाहिये ही क्या? श्रीर भावुक मक्तों को भी किसी ऐसे द्रव्यिलगी को बुला-कर श्रीय ही निष्टाय से पात्र मर देना चाहिये, यस होगया वेड़ापार। विश्व मर के सुविहित साधुश्रों को दान देने का महाफन सहज ही जात होगया, कहिये कितना सस्ता सीदा है? क्या ऐसा सहज, सुखद, सस्ते से सस्ता श्रीर

क्या अब भी कोई गप्प की सीमा है ? हमारे मूर्ति पुत्र वन्धु केवलज्ञानी भाषक सिद्धों को भी स्नान कराकर प्र वित्र से पवित्र करना चाहते हैं, सो भी उर्द्रतोक स्वर्ग जल में ही ! वाह, कहीं केवली भी इस मनुष्य लोक के जन नहा सकते हैं ? किन्तु इशानेन्द्र ने एक भूल तो अवश्य की उन्हें यह नहीं सुभा कि इस स्वर्ग-गंगा को मैं मनुष्य लोक है लेजाकर पृथ्वी पर क्यों पटक हुं। इससे तो वह इस लोक की साधारण नदियों जैसी हो गई ? कमसे कम पृथ्वी से दो चार हाथ तो ऊंची अधर रखना था, जिससे स्वर्गगंगा का महत्त्व भी वना रहता, शासन प्रभावना भी होती, ग्रौर श्राज विचारकों को यह वात गप्प नहीं ज्ञान पड़ती। आज 🕏 सभी विचारक प्रायः इस वात को चंडुखाने की गण से कः धिक मानने को तथ्यार नहीं है। इसके सिवाय इस स्वर्ग गंगा ( शत्रुंजय नदी ) ने भी श्रपना स्वभाव साधारण नदी जैसा बना लिया, विरोधी तो दृर रहे, पर द-१० वर्ष पहले कुछ भक्तों को भी अपने विशाल पेट में समा लिये। फिर क्योंकर इसे स्वर्ग वासिनी कही जाय ?

हां, जिस परम पुनीत नदी में केवल द्वानी भी स्नानकर पिवत्र होते हैं, वहां सामान्य साधु स्नान कर कर्म मल रहित होने की चेष्ट करें इसमें तो कहना ही क्या है? किन्तु जय हम इन लोगों के सिखान्त देखते हैं तब ऐसा मालूम होता है कि यह लोग मी रूपधुत्रों को स्नान करना नहीं मानते, किन्तु साधुत्रों के खिये स्नान का निषेध करते हैं, और स्नान से संबम भंग होना मानते हैं, वे ही ऐसे गगोड़ों पर विश्वा-स कर इनको सत्य माने यह कहां का न्याय है?

कमी रक्खी ही नहीं है। श्रंगोपांगादि के मूल में किशत पाठ मिलाने के कुछ प्रमाण देने के पूर्व श्री विजयदान स्रि जी विषयक जैन तत्वाद्श पृ० ४८४ का निम्न श्रवतरण दिया जाता है,—

'जिन्होंने एकादशांग सूत्र अनेक बार शुद्ध करे'।

वन्धुत्रो ? यह बार बार ग्रंगग्रुद्धि कैसी? ग्रीर वह भी श्री घर्मपाण लोंकाशाह के थोड़े ही वर्षों वाद श्री विजयदान स्रिजी ने की ! इसमें अवश्य कुत्रु रहस्य है।

यहां हम इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि इन गुद्धि-कर्ता महोदय ने मूल में पाठान्त आदि के रूप से धूल तो मिला ही दी होगी, क्योंकि युद्धिकर्ता थी विजयदान स्रिजी थीमान् घमे प्राण लोंकाशाह के बाद ही हुए हैं। उघर श्रीमान लोंकाशाह ने श्राममोक्त शुद्ध जैनत्य का प्रचार कर मृति पूजा के विरुद्ध बुलंद आवाज उठाई, मृति-पूजा को सर्वेज श्रमि गय रहित घोषित की श्रौर शिथिले हुए साधु समुदाय की भी खबर ली, ऐसी हालत में यदि आगमों की असली हालत में ही रहने दिया जाय तय तो मूर्ति-पूजा का श्रस्तित्व ही खतरे में था, क्योंकि इन्हीं श्रागमों के यल पर तो लों काशाह ने मृति-पूजा का विरोध किया था ? इस लिपे श्रागमों में इच्छित परिवर्तन करना विजयदान स्रिजी को सर्वे प्रयम ऋायश्यक माल्म हुआ हो वस करडाली मनमानी ! श्रीर इस प्रकार श्रागमीं के नाम से जनता की श्रपने ही जाल में फंसाबे रकते में भी सुमीता ही रहा। भागे की बात होड दीजिये, सभी इन विजयानन्द स्टिजी ने भी पाठ परि-वर्तन बरवे में कृष कमी नहीं रक्ती, सम्यक्त कस्योगार

िर्देश में नौधी यान्ति के एक र दे में एक उत्तर प्र

(१) भिक्यु नामागुन्धं १३ अम् १५ १८ छन् ॥ मन्द्रित पर्म पार्व जले किया गर्भ एक १४४ एक १४४ H=18.1

इस महार पाठ कि । र जिल्लाम करण है।

यहा भगवंत है र ला करते की जना करिए।

हम मुल पाट में भारत्वत्राचा हमा ने कहार हो के ५० करकेमा निरंदर के के क्या है, के बतने के किए प्रवंत विक समात के कायपनामालित पहारक के सक्कार ... के त्या ये होता काला। वा पात्र वा प्रश्व वा प्रवेश वा प्रश्व वा प्रश्व व का यो पर दिया भाग ए

The linear of the common the second of the common terms of the com मेलकानु मेला का भागमा १८०४ व्याच्या १८४० व्याच्या १८४० व्याच्या १८४४ व्याच्या १८४४ व्याच्या १८४४ व्याच्या १८४४ विष्यास्य प्रदेश के अस्ति । भारती विस्ति स्थापन । मिमें उपने अभागित कर कर ।

विष्णु पात्रक अन्ति, हेर्ने जस्त विज्ञाणना जो है कि प्राप्त पाठ से इस पाठ का जिल्ला क्षेत्र होता है से का स्थान लगा रेये कि न्यायां मेशनांचा कालका व स्ववस्त स्वास पाले जा कित्रपानस्याक्ष्यां ने स्व किसे एक मसे किसे शान नुरामे हे । एक ने दिन से पाट की न प्रकार क्यां हुकर उसमें से अनक शाला की लाल नाम के सामान के सामान

कमी रक्खी ही नहीं है। श्रंगोपांगादि के मूल में किंदित पाठ मिलाने के कुछ प्रमाण देने के पूर्व श्री विजयदान सूरि जी विषयक जैन तत्वादर्श पृ० ४८४ का निम्न श्रवतरण दिया जाता है,—

'जिन्होंने एकादशांन स्त्र अनेक बार शुद्ध करें'। वन्भुओ ? यह बार बार खंगशुद्धि कैसी? ख्रीर वह भी थ्री धर्मपाण लॉकाशाह के थोड़े ही वर्षों वाद थी विजयदान सृत्तिती ने की ! उसमें अवश्य कुत्र रहस्य है।

यहां हम इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि इन शुद्धि-कर्ना महोदय ने मूल में पाठान्त आदि के रूप से धूलतो मिला ही दी होगी, क्योंकि युद्धिकर्ता श्री विजयदान स्रीजी श्रीमान धर्म प्राण लोंकाशाह के बाद ही हुए हैं। उधर थीमान लोकाशाह ने श्राममोक्ष गुद्ध जनत्व का प्रचार कर मृति पूजा के विरुद्ध वृलंड आवाज उटाई, मृति-पूजा को सबज प्रक्रिमय रहित बोपित की बाँर शिथिल हुए साधु समुदाय की भी स्व बर ली, एसी हालत में यदि आगमीं की श्चमली हालन में ही रहने दिया जाय नय नो मूर्ति-पूजा का श्रस्तित्व ही खतर में था, क्योंकि इन्हीं श्रागमों के यत पर नो लों काशाद ने मूर्ति पूजा का निरोध किया था ? इस लिपे श्राममों में इंच्छित परिवर्तन करना विजयदान स्रिजी को सर्वे प्रथम श्रावश्यक मान्म हुत्रा हो वस करडाली मनमानी! श्रीर इस प्रकार श्रागमों के नाम से जनता की श्रपने ही जाल में फंसाये रखने में भी सुमीता ही रहा। भागे की वात होड दीजिये, अभी इन विजयानन्द स्रिजी ने भी पाठ पिट वर्तन करने में कुछ कमी नहीं रक्त्री, 'सम्यक्त्य राल्योदार'

कमी रक्खी ही नहीं है। श्रंगोपांगादि के मूल में कलित पाठ मिलाने के कुछ प्रमाण देने के पूर्व श्री विजयदान सूरि जी विषयक जैन तत्वादशे पु० ४८४ का निम्न श्रवतरण दिया जाता है,—

'जिन्होंने एकादशांत सूत्र अनेक बार शुद्ध करें'। वन्भुओ ? यह बार बार खंगशुद्धि कैसी? और वह भी थी धर्मपाण लोंकाशाह के थोड़े ही वर्षों वाद श्री विजयदान सृणिजी ने की ! उसमें अवश्य कुत्रु रहस्य है।

यहां हम इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि इन गुद्धि-कर्ना महोदय ने मूल में पाठान्त आदि के ऊप से धूलतो मिला ही दी होगी, क्योंकि युद्धिकर्ता थ्री विजयदान सूरिजी थीमान धर्म प्राण लोंकाशाह के बाद ही हुए हैं। उधर श्रीमान लोंकाशाइ ने श्राममोक्र सुद्ध जनत्व का प्रचार कर मृति पूजा के विरुद्ध वृलंड आवाज उठाई, मृति पूजा को सर्वत प्रक्रियाय रहित घोषित की और शिथिल हुए साधु समुदाय की भी स्वार ली, एसी हालत में यदि आगमीं की श्चमली हालन में ही रहने दिया जाय नव नो मृति-पूजा का ब्रस्तित्व ही स्वतर में था, क्योंकि इन्हीं ब्राममों के व**ल पर** नो लोकाशृद्ध न मूर्ति पुजा का निरोध किया था? इस लिये यागमों में इच्छित परिवर्तन करना विजयदान स्**रि**जी को सर्वे प्रथम श्रावश्यक मातृम हुया हो वस करडाली मनमानी! श्रीर इस प्रकार श्रागमों के नाम से जनता की श्रपने दी जाल में फंसाये रखने में भी सुमीता ही रहा। आगे की वात होड दीनिय, अभी इन विजयानन्द स्रिजी ने भी पाठ परि-वर्तन करने में कुछ कमी नहीं रक्सी, 'सम्यक्त शल्योद्धार'

कमी रक्खी ही नहीं है। श्रंगोपांगादि के मूल में कलित पाठ मिलाने के कुछ प्रमाण देने के पूर्व श्री विजयदान सूरि जी विषयक जैन तत्वादर्श पु० ४०४ का निम्न श्रवतरण दिया जाता है,—

'जिन्होंने एकादशांत सूत्र श्रनेक बार शुद्ध करें'। वन्भुओ ? यह बार बार खंगशुद्धि कैसी? श्रीर वह भी श्री धर्मपाण लॉकाशाह के थोड़ि ही वर्षों वाद श्री विजयदान सूरिजों ने की ! इसमें श्रवश्य कुछ रहस्य है।

यहां हम इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि इत गुद्धि-कर्नामहोदय ने मूल में पाठान्त आदि के रूप से धूलती मिला ही दी होगी, क्रोंकि युद्धिकता थी विजयदान स्रिजी श्रीमान धर्म प्राण लोंकाशाह के बाद ही हुए हैं। उधर श्रीमान लॉकाशाह ने श्राणमोक सुद्ध जनत्व का प्रचार कर मृति पूजा के विरुद्ध वृलंड आवाज उटाई, मृति-पूजा की स्यत्र श्रप्ति गय रहित धोषित की और शिथिल हु**र** साधु समुदाय की भी खार ली, एसी हालत में यदि आगमी को श्चमली हालत में ही रहने दिया जाय तय तो मूर्ति-पूजा का श्रक्तित्व ही खतर में था, क्योंकि इन्हीं श्रास**मों के वल पर** नो नों काश इन मूर्ति पूजा का विरोध किया था? इस लिये श्रागमों में इच्छित परिवर्तन करना विजयदान स्रिजी को सर्व प्रथम श्रावस्यक भातृम हुया हो वस करडाली मनमानी! श्रीर इस प्रकार श्रागमों के नाम से जनता की श्रपने ही जाल में फंसाये रखने में भी सुमीता ही रहा। आगे की यात होड दीजिये, अभी इन विजयानन्द स्टिजी ने भी पाठ पिट वर्तन करते में कुछ कमी नहीं रक्ती, 'सम्यक्त राज्योदार'

कमी रक्खी ही नहीं है। श्रंगोपांगादि के मूल में किएत पाट मिलाने के कुछ प्रमाण देने के पूर्व श्री विजयदान सूरि जी विषयक जैन तत्वादर्श पृ० ४८४ का निम्न श्रवतरण दिया जाता है,—

'जिन्होंने एकादशांन सूत्र श्रनेक बार शुद्ध करें'। वन्भुत्रो ? यह बार बार ग्रंगशुद्धि कैसी? ग्रीर वह भी श्री धर्मपाण लोंकाशाह के थोड़े ही वर्षों बाद श्री विजयदान सूरिजी ने की ! उसमें श्रवश्य कुत्रु रहस्य है।

यहां हम इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि इन शुद्धि-कर्ना महोदय ने मूल में पाठान्त आदि के रूप से धूलती मिला ही दी होगी, क्यों कि युद्धिकर्ता थी विजयदान सूरिजी श्रीमान धर्म प्राण लोंकाशाह के बाद ही हुए हैं। उधर श्रीमान लोकाशाह ने श्राममोक्र शुद्ध जनत्य का प्रचार कर् मृति पूजा के विरुद्ध वृलंद आवाज उटाई, मूर्ति-पूजा की सबज श्रमि गय रहित धोषित की श्रीर शिथिल हुए साधु समुदाय की भी खार ली, एसी हालत में यदि आगमीं की श्रमली हालन में ही रहने दिया जाय नय तो मूर्ति-पूजा का श्रम्तित्व ही खतर में था, क्योंकि इन्हीं श्रासमी के यल पर नो लोंकाशृह ने मूर्ति पूजा का निरोध किया था ? इस लिये द्यागमों में इच्छित परिवर्तन करना विजयदान स्रिजी को सर्वे प्रथम त्रावस्थक मातृम हुत्रा हो वस करडाली मनमानी! श्रीर इस प्रकार श्रागमों के नाम से जनता की श्रपने ही जाल में फंसाये रखने में भी खुमीता ही रहा। आगे की यात द्योड दीजिय, अभी इन विजयानन्द स्रिजी ने भी पाठ परि वर्तन करने में कुछ कमी नहीं रक्षी, 'सम्यक्त गल्योदार'

हिंदी की चौथी प्रावृत्ति के पृ० १८६ में श्री स्रावारांग स्त्र का निम्न पाठ दिया है, देखिये,

(१) 'भिक्खु गामाणुगामं दृद्ज्जमाणे अन्तरासे नई आ-गच्छेज्ज एगं पायं जले किचा एगं पायं थले किचा एवं एहं संतरा'।

रस प्रकार पाठ लिखकर विशेष में लिखते हैं कि— 'यहां भगवंत ने हिंसा करने की आजा क्यों दीनी ?

उक्त मूल पाठ में श्री विजयानन्दजी ने कई शब्दों को उड़ा र कैसा निरुष्ट कार्य किया है, यह बताने के लिए मूर्ति र कैसा निरुष्ट कार्य किया है, यह बताने के लिए मूर्ति रिक्त समाज के रायधनपति सिंह बहादुर के सम्बत १६३६ के ह्याये हुए आचारांग सूत्र दूसरे श्रुतस्कन्ध पृ० १४४ में का यही पाठ दिया जाता है—

"से भिक्खुवा भिक्खुिणवा गामाणुगामं टूइएजमाणे भतरासे जंघा संतारिमे उद्देशिया से पुट्यमिव ससीको वा-रियं पोदय पमण्जेएजासे पुट्यमिव पमिजित्ता जाव एगं पादं रियं पोदय पमण्जेएजासे पुट्यमिव पमिजित्ता मेव जंघा संता जले किया एगं पादं थले किया तथा संजया मेव जंघा संता रिमे उदगे भ्राहारियं रिपल्जा"।

प्रिय पाठक महोद्यों ? जरा विजयानन्दजी के दिये एए पाठ से इस पाठ का मिलान करिये, छोर फिर हिसाब लगा-पाठ से इस पाठ का मिलान करिये, छोर फिर हिसाब लगा-रये कि—न्यायांभोनिधि, कलिकाल सर्वेड समान कहाने याले थी विजयानन्दस्रिजी ने इस छोटे से पाठ में से कितने याले थी विजयानन्दस्रिजी ने इस छोटे से पाठ को इस प्रकार विगाइकर शब्द खुराये हैं ? एक छोटे से पाठ को इस प्रकार विगाइकर उसमें से भनेक शब्दों को उड़ाने वाले साधारण आहर पा मात्रादि न्यूनाधिक करने में क्या देर करते होंगे! श्रीर एक श्रावश्यक व श्रानिवार्य कार्य की यतना पूर्वक करने की विधि को हिंसा करने की श्राज्ञा बताकर कितना महान श्राम करते हैं ?

जविक—साधारण मात्रा या श्रमुस्वारतक को न्यूनाधिक करने वाला श्रनन्त संसारी कहा जाता है, तब पाठ के पाठ विगाड़ देने वाले यदि श्रपनी करणी के फल भोग रहे हों तो श्राह्चर्य ही क्या है ?

(२) उक्त महात्मा की दूसरी वहादुरी देखिये—सम्पक्त शल्योद्धार चतुर्थावृत्ति पृ० १८४ में आचारांग सूत्र का पाठ इस प्रकार दिया है—

'जाणं वा नो जाणं वदेवजा'

अय रायधनपतिसिंह वहादुर के आचारांग का उक्र पा

## 'नाएं। वा गो जाएं। ति वदेजना'

उक्त शुद्ध पाठ को विगाइकर मनःकित्यत श्रर्थ करते हैं।
कि—'जानता होवे तो भी कह देवे कि मैं नहीं जानता हैं,
श्रश्ति मैंने नहीं देखा है" इस प्रकार प्रत्यत्त मृपायाद योलः
ने का विधान करते हैं किन्तु इन्हीं के मतानुयायी श्री पार्श्वः
चन्द्रजी वाबू के श्राचारांग में भाषानुवाद करते हुए टीकाकार के इस प्रकार भूठ धोलने के श्रर्थ को श्रसत्य वताकर
वहां मीन रहने का श्रर्थ करते हैं।

(३) उक्त स्रिजी ने उसी सम्यक्त्य शहयोग्रार पृ० १६४ में भी भववती स्त्र शतक ८ उद्देशा १ का पाठ इस प्रकार "मर्णसब जोगपरिणया वय मोस जोग परिणया" और स पाठ का अर्थ करते हैं कि—"मृगपृच्छादिक में मन में तो सत्य है और वचन में मृपा है"।

उपरोक्त पाठ और अर्थ दोनों असत्य है भगवती सूत्र के रक्त स्थल पर इस प्रकार का पाठ है ही नहीं, फिर यह नृतन पाठ और इच्छित अर्थ कहां से लिया गया श्यह विजयानन्द

(४) उपासकद्शांग के आनन्दाधिकार में — 'श्रपण उत्थि-जी ही जानें। य परिगाहियाणि' के आगे "अरिहंत' शब्द अधिक बढ़ा

(४) उववाई सूत्र में चम्पा नगरी के वर्णन में — 'यहुला दिया गया है। सरिहंत चेह्याईं पाठ वढ़ा दिया, कितने ही मूण पूर्व विद्वान तो इसे पाठान्तर मानते हैं, और कुछ लोग पाठान्तर मानने से भी इन्कार करते है। अभी थोड़े दिन पहले इन लोगोंकी भाक्षेप निवारिणी समिति' के श्रोर से 'जैन सत्य प्रकाश' नामक मासिक पत्र प्रकट हुआ है, उसके प्रारम्भ के तीसर ग्रह्म पूर्व ७६ में 'जिन मन्दिर' शीर्षक लेख में थी दर्शनविज यजी, उचचाई का पाठ इस प्रकार देते हैं-

श्रायारवंत चेद्य विविद्य सन्तिविद्व यहुला सूत्र ? श्रीर अर्थ करते हैं कि - चम्पा नगरी सुन्दर चैत्यों तथा

सुन्दर विविधता पाला सन्निवेशोधी युक्त छे'।

ते चम्पा वर्णनमां पाठान्तर हे के— अरिदंत चेइय जग-वई-विपित्त थिह वहुला-सूत्र १ अर्थ-चम्पापुरी अरिहंत चेत्यो, मानवीश्रो श्रने मुनिस्रो ना सन्तिवेशो यहे विशाल है।

इस प्रकार श्री दर्शनविजयजी ने मून पाठ श्रीर पाठ नतर बताया है, हमारे विचार से तो यह पाठान्तर मं इच्छापूर्वक बनाकर लगाया है।

श्रीमान् दर्शनविजयजी भी मृल पाठ में से एक शहर स गये और पाठान्तर का अर्थ भी मनमाना कर दिया। देखिये शब्द मृल पाठ—

श्रायारवन्त चेह्य 'जुवह' विविह समिणविद्व बहुला।'

इस छोटे से पाउमें से 'ज़ुवइ'शब्द श्रीमान् दर्शनदिजयर्जी ने क्यों उड़ाया। यह तो वे ही जानें, हमें तो यही विश्वास होता है कि—यह शब्द जानवूभ कर ही उड़ाया गया है क्यों कि इस शब्द का टीकाकारने "युवित वेश्या" अर्थ किया है जो श्री दर्शन विजयर्जी को चैत्य के साथ होने से जुछ बुरा मातुम दिया होगा। किन्तु इस प्रकार मनमाना फेरफार करना यह तो प्रत्यन्त में सद्धान्तिक कमजोरी सिद्ध करता है।

यहां एक यह भी विचारणीय यात है कि—इनके भाचायीं को जब 'आयारवन्त चेइय' शब्द से जिन मन्दिर-मूर्ति भर्य इप्ट नहीं या तभी तो इन लोगों ने पाठान्तर के बहाने यह नूतन पाट बदाया है। इस से यह सिद्ध हुआ कि-चेस्य शब्द का अर्थ जिन मन्दिर-मूर्ति नहीं होकर यहालय भी है।

(६) शानाधर्म कथांग में द्रीपदी के सीलहवें मध्ययन में "गमोत्थण " आदि पाठ अधिक बढ़ाया हुमा है।

इस प्रकार साहसिक महानुमायों ने अपने मत का सिद्धि के लिए मूल में घूल मिलाकर जनता को बड़े सम में डाल दिया है। मृत सूत्र के नाम से जो गप्पें उड़ाई गई हैं अब उनके भी इनमुने दिखाये जाते हैं। लोजिये—

(१) सम्यक्ष्वशल्योद्धार पृ० ६ के नोट में उत्तराध्ययन मुन्ना नाम लेकर एक गाथा लिखी है वो इस प्रकार है—

तीए वि तासि साहूणीणं समीवे गहिया दिक्खाकय सुन्वय-नोमा तव संजम कुणमाणी विहरह ।

बन्धुमो ! उत्तराध्ययन के ध्वें मध्ययन की कुल ६२ गायाएं हैं, किन्तु इन सभी काव्यों में उक्त काव्य का पता ही नहीं, फिर उत्तराध्ययन सूत्र के नाम से गण्प क्यों उड़ाई गहीं,

(२) मृति मगडन प्रश्नोत्तर ए० २३७ में सूत्र छतांग श्रुत-स्कन्ध २ मध्ययन ६ का नाम लेकर आर्द्रकुमार के सम्बन्ध में लिखते हैं कि सूत्र मां तो 'प्रथम जिन पडिमा' एम स्पष्ट प्रथम तियंकर श्री ऋपम देव स्वामी नी प्रतिमानो पाठ छे "।

यह भी एक पूर्ण रूप से गप्प ही है मूल सूत्र में यह बात

है ही नहीं।
(३) युनः उक्त प्रन्थकार पृ० २११ में एक गाथा की दुर्दशा
हस प्रकार करते हैं—

आरम्भे नत्थी द्या, विना आरम्म न होई महापुन्नो । पुन्ने न कम्म निज्जरे रान कम्म निज्जरे नत्थी मुक्खी ॥

मर्थात् मारभा में द्या नहीं, बिना मारमा के महापुराय नहीं होता, पुराय से कर्म की निर्जरा होती है, निर्जरा विना मोख नहीं मिल सकता।

अव उक्त गाथा इन्हीं के मतानुयायी श्रावक भीमली मार्ग के छपवाये हुए 'पर्युपण पर्वनी कथाओ' नामक प्रत्थ के ए॰ भ में इस प्रकार है—

आरम्भे नत्थी दया, महिला संगेण नासए में संकाए सम्मतं .....पत्रज्जा अत्थगहगोर्षं ॥

यद्यपि इस युद्ध पाठ में भी भयुद्धि है किन्तु इससे यह ती सिद्ध हो गया कि मृतिं मएडन कारने न जाने किस अभिपाय से इस गाथा के तीन चरण तोड़ कर उनकी जगह नये पट कि दिये हैं।

ये तो इनके मिथ्या प्रयासों के कुछ नमूने मात्र हैं। मन थोड़ा सा अर्थ का अनर्थ करने के भी कुछ प्रमाण देखिये—

(१) आवश्यक सूत्र के लोगस्स के पाठ में आये इए " महिया " शब्द का अर्थ फूलों से पूजा करने का लिलका

मनर्थ ही किया है।

(२) निशीय, बृहद्कल्प, व्यवहार, कल्पसूत्र आदि आयं हुए "विद्यार भूमिवा" शब्द का अर्थ स्थंडिल भूमि शता है, किन्तु इससे विकद्ध " जिन किन्द्र " अर्थ कर इन्होंने या भी एक अनर्थ किया है।

(३) सूत्रों में " जाएझ " शब्द झाया है जिसका झर्य " याग यह " होता है, जैन सिद्धांतीं को भाव यह ही मान्य है, द्रव्य नहीं, प्रश्न व्याकरण में द्या की यह कहा है, तथा भगवर्ता सूत्र शृष्ट्र उद्देशा २० में सामिल आहात के प्रश्ना के उत्तर में प्रमु ने को घादि के नाश को यह कहा है इसी प्रमा हाता धर्म कथांग झ० ८ में इन्द्रिय नो इन्द्रिय यह बताया है। इन सभी का भाव आत्मीत्यान क्य कियाओं भाव यश्चन्ते हैं।

है इस प्रकार जैन धर्म को मान्य ऐसे भाव यदा की स्पष्ट चाल्या होते हुए भी मृति पूजक पन्यकारों ने कल्प सूत्र में रसका "जिन प्रतिमा " अर्थ कर दिया, यदि यह शब्द किसी क्यानक में द्रव्य यक्ष को घताने वाला होतो भी वहां " मृतिं " मयं तो किसी भी तरह नहीं हो सकता, पेसे स्थान पर भी "हवन " अर्थ ही उपयुक्त हो सकता है, अत्रव यह भी अर्थ हा अनये ही है।

(४) यक की तरह ये लोग "यात्रा " रहद का अर्थ भी पहाड़ों में भटकना चतलाते हैं किन्तु जैन मान्यता में यात्रा शब्द का अर्थ कानादि चतुष्ट्य की भाराधना करना वताया है, जिसके लिए भगवती, झाता, स्पष्ट साली है। झतएव यात्रा शहर का अर्थ भी पहाड़ों में भटकना जीन मान्यता और आतम कल्याण के लिए सनर्थ ही है।

(पू) व्यवहार सूत्र में सिद्ध भगवान की वैयावृत्य करने का कहा है, जिस का मर्थ मूर्ति मरडन प्रश्नोत्तरकार पृ० १५०

ें सिद्ध भगवान् नी वैयावच ते तेमनुं मन्दिर् बंधावी, में निम्न प्रकार से करते हैं, मूर्ति स्थापन करी वस्नामूपण, गंध पुष्प, धूप, दीपेकरी मध

प्रकारी, सत्तर प्रकारी पूजा कर तेने कहे हैं"। इस प्रकार मन माना अर्थ चनाकर केवल अनर्थ ही किया

है ।

(६) श्री झात्मारामजी ने हिंदी सम्यक्तवशल्योद्घार में भगवती सूत्र श०३ उ०५ का पाठ लिखकर यह सिंह फरते का प्रयास किया है कि—"संघ के काय के लिए लिंध फोड़ में प्रायश्चित नहीं " किन्तु इस विषय में जो मूल पाठ दिय गया है उसका यह अर्थ नहीं हो सकता, वहां तो भविताना अनगार की शक्ति का वर्णन है, जिसमें श्रीगीतमस्वामीजी के प्रश्न करने पर प्रभु ने फरमाया कि—

"भावितातमा अनगार स्त्री रूप बना सकते हैं, स्त्री रूप से सारा जंबूद्वीप भर सकते हैं, पताका, जनेऊ धारण कर, तलवार, डाल (या तलवार का म्यान) हाथ में लेकर आकार में उड़ सकते हैं। घोड़े का रूप बना सकते हैं। इत्यादि इसके बाद यह बताया है कि—आतमार्थी मुनि ऐसा नहीं करते और करेंगे वे "मायावी " कहें जावेंगे, उन्हें प्रायश्चित लेना पड़ेगा विना पायश्चित के वे विराधक—आझायहार होंगे।

इस प्रकार के कथन से श्री विजयानन्दजी लिंध फोड़ने की सिद्धि किस प्रकार कर सकते हैं ? यहां तो लिंध फोड़ने वाले को विराधक और मायावी कहा है फिर यह अन्याय क्यों ? और विना किसी आधार के ही " संधका काम पड़े तो लिंध फोड़े" ऐसा क्यों कहा गया ?

क्या साञ्च स्त्री रूप बना कर या घोड़ा वनकर या तलवार लेकर संघ की भक्ति या रज्ञा करे ? यह माया चारिता नहीं है क्या ? स्त्री रूप से संघ सेवा किम प्रकार हो सकती है ? मादि प्रश्नों का यहां समाधान अत्यावश्यक हो जाता है। वास्तव में सूत्र में ऐसे कामों से शामन सेवा नहीं पर शामन विरोध और मायाचारीपन कहा गया है अतएव यह भी अनर्श ही है।

(७) मृतिं मण्डन प्रश्लोत्तर पृ० २०= में टाणांग स्ट झाये हुए "श्लावक " शब्द का अर्थ इस प्रकार किया हैं—

िटार्हांग सूत्र मां भावक ग्रह्म नो मर्थ करों छै त्यां (१) जिन प्रतिमा (२) जिन मन्दिर (३) ग्रास्त्र (४) साबु (५) साची (६) श्रावक (७) श्राविका ए सात चेत्रे धन खर्च वानी हुकम फरमाव्यो छुँ"।

इस पकार श्रावक शब्द का मन कल्पित ही अर्थ किया गया है। जब कि सूत्रों में स्पष्ट श्रावक के कर्त्तव्य बताये गये हैं उन सब की उपेद्या कर मनमाना अर्थ करना साफ अनर्थ है।

( म) इसी प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र के पाठ का मर्थ करते

हुप मृति मग्डन प्रश्नोत्तर पृ० २७≍ में लिखा है कि−

"उत्तराध्ययनना २८ मां अध्ययन मां कह्या मुजब सम्यक्त्व ना भाठ भाचार सेवन कर्या छे तेमां सात चेत्र पण भावी गया, कारण के ते आचारों मां स्वधर्मी वात्सल्य तथा प्रभावना ए वे माचार कह्या छे, तो स्वधमीं वात्सल्य मां साधु, साध्वी, भावक, भाविका, ए चार चंत्र जायवा, ने प्रभावना मां जिन बिय, जिन मन्दिर तथा शास्त्र, ए त्रण मावी गया, एम माणन्द कामदेवादि तथा परदेशी राजाए पण करेल छे "।

इस प्रकार मन्दिर मूर्ति सिद्ध करने के लिए मर्थ का मनर्थ

किया गया है।

( E ) श्री भवगती सूत्र का नाम खेकर मूर्ति मराडन प्रश्नी-त्तर पृ० २=७ में जो अनर्थ किया गया है वह भी जरा देख लीजिए-

" स्थावर तीर्थ ते शेत्रुंजय, गिरनार, नन्दीश्वर, मिटापद, मावू, सम्मेतशिखर, वगेरे छे, तेनी जात्रा जंघाचारण, विद्या-चारण मुनिवरी पण करे छे, पम भी भगवती सत्र मां फर-मान्यं छे "।

यह भी ऋनर्थ पूर्वक गप्प ही है।

(१०) प्रश्न व्याकरण के प्रथम भास्रव द्वार में हिंसा के कथन में देवालय, चैत्यादि के लिए हिंसा करने वाले को मन्द गया है उसका यह अर्थ नहीं हो सकता, वहां तो भवितामा अनगार की शक्ति का वर्णन है, जिसमें श्रीगौतमस्वामीजी के प्रश्न करने पर प्रभु ने फरमाया कि—

"भावितातमा अनगार स्त्री रूप बना सकते हैं, स्त्री रूप से सारा जंबूद्वीप भर सकते हैं, पताका, जनेऊ धारण कर, तलवार, ढाल (या तलवार का म्यान) हाथ में लेकर आकाश में उड़ सकते हैं। घोड़े का रूप बना सकते हैं। इत्यादि इसके बाद यह बताया है कि—आतमार्थी मुनि ऐसा नहीं करते और करेंगे वे "मायावी" कहें जावेंगे, उन्हें प्रायिश्चत लेना पड़ेगा विना पायिश्चत के वे विराधक—आझावहार होंगे।

इस प्रकार के कथन से श्री विजयानन्दजी लिंध्य फोड़ने की सिद्धि किस प्रकार कर सकते हैं ? यहाँ तो लिंध्य फोड़ने वाले को विराधक और मायावी कहा है फिर यह अन्याय क्यों ? और विना किसी आधार के ही " संघका काम पड़े तो लिंध्य फोड़े" ऐसा क्यों कहा गया ?

क्या साबु स्त्री रूप बना कर या घोड़ा बनकर या तलवार लेकर संघ की भक्ति या रक्ता करे ? यह माया चारिता नहीं है क्या ? स्त्री रूप से संघ सेवा किस प्रकार हो सकती है ? मादि प्रश्नों का यहां स्माधान अत्यावश्यक हो जाता है। वास्तव में सूत्र में ऐसे कामों से शासन सेवा नहीं पर शासन विरोध मीर मायाचारीपन कहा गया है अतपव यह भी अनर्थ ही है।

(७) मूर्ति मण्डन प्रश्लोत्तर पृ० २०० में ठाणांग स् आये हुए " आवक " शब्द का अर्थ दम प्रकार किया है—

"ठालांन सूत्र मां आवक शुक्द नो अर्थ कयों छे स्यां (१) जिन प्रतिमा (२) जिन मन्दिर (३) साल (४) साल (४)

बुद्धि और नर्क गमन करने वाले यताये हैं, वहाँ उक्त मृति मएडन प्रश्नोत्तरकार अपना बचाव करने के लिए उन देवालयें को म्लेच्झों, मच्छी मारों, यवनों ऑदि के बताते हैं, और इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रश्न ब्याकरण का एक पाठ भी निम्न प्रकार से पेश करते हैं—

" कयरे जे तेसो परिया मच्छवं धासा उणिया जाव कृष् कम्मकारी इमेव बहवे मिलेख जाति किंते सब्वे जवणा"। (पृ० २८२)

उक्त पाठ भी स्वेच्छा से घटा वढ़ा. कर दिया गया है, इस अकार का पाठ कोई प्रश्नव्याकरण में नहीं है और न यह अन्दिर मूर्ति से ही सम्बन्ध रखता है, इस प्रकार मन माना अंग इधर उधर से लेकर मिला देना सरासर अनर्थ है।

(११) श्री विजयानन्द् सूरिजी "जैनतत्वाद्र्श " पृ० २३१ में लिखते हैं कि—

"शावकों जिन मन्दिर बनाने से, जिन पूजा करने से सध-मिनवरसन करने से, तीर्थ पात्रा जाने सें, रयोरसव, श्रद्धाई उरसव, प्रतिष्ठा, श्रद्ध श्रंजन शलाका करने से, तथा भगवान के सन्मुख जाने से, गुरु के सन्मुख जाने से, इत्यादि कर्च-ब्य से, जो हिंसा होते सो सब्दे द्रव्य हिंसा है, परन्तु भाव हिंसा नहीं, इसका फन श्रद्धप पाप श्रद्ध यहुत निर्जरा है, यह भगवती सूत्र में लिखा है, यह हिंसा साधु श्रादि करते हैं"।

- इस प्रकार श्री विजयानन्दस्ति ने एकदम मिथ्या ही गण्य मारदी है, भगवती स्त्र में उक्त प्रकार से कहीं भी नहीं लिखा है, हां, शायद स्तिजी ने अपनी कोई स्थतंत्र प्रावेट मगवती बनाजी हो, और उसमें ऐसा क्रिक्षकर किर दूसरों को इस प्रकार बताते रहे हों तो यह दूसरी बात है?

इस प्रकार मन्दिर व मूर्ति के लिए जिन के स्रिवर्ध शर्थ के अनथे श्रीर मिध्या गच्चें लगाते रहें, वहां सत्य धन की तो वात ही कहां रहती है ? इस प्रकार अनेक स्थ पर मनमानी की गई है, यदि कोई इस दिवय की खे किन को बेठे तो सहज में एक बहुत अन्थ वन सकता है श्रतएव इस विषय को यहीं पूर्ण कर इनकी टीका नियुक्ति आदि की विपरीतता के भी कुछ प्रमाण दिखाये जाते हैं—

टीका, भाष्यादि में विवरीतता कर देने के दुःख से हुखित हो स्वयं विजयानन्दस्रिजी जैन तत्वादर्श पृ० ३४ में लिखते हैं कि—

"अनेक तरह के भाष्य, टीका, दीपिका, रचकर अर्थों की गड़बड़ कर दीनी सो अब ताई करते ही चले जाते हैं"।

यद्यपि भी विजयानन्दजी का उक्त आन्तेप वेदानुगायिओं पर है किन्तु यही दशा इन मूर्ति पूजक श्राचार्यों से रचित टीका नियुक्ति भाष्य आदि का भी है, उनमें भी कत्तांत्रों ने श्रपनी करंतृत चलाने में कसर नहीं रक्खी है. जयिक स्वयं विजयानन्दजी ने मूल में प्रतिप करते कुछ भी संफोच नहीं किया, श्रीर कई स्थानों पर श्रथों के अनर्थ कर रिये जिनके कुछ प्रमाण पहले दिये जा चुके हैं, तथ टीका भाष्यादि में राष्ट्रवार करने में तो भय ही कौनसा है ? जैसी चाहें चैसी ह्याख्या करहें। धी विजयानव्हजी का पूर्वोक्त कथन पूर्व क्षपेण इनकी समाज पर चरितार्थ होता है।

थी विजयानन्दस्रि जैन तत्वादर्श पृष् ३१२ पर लिखते 首有一

बुद्धि और नर्क गमन करने वाले बताये हैं, वहाँ उक्त मूर्ति मराइन प्रश्नोत्तरकार अपना बचाव करने के लिए उन देवालयें को म्लेच्छों, प्रच्छी मार्गे, यवनों आदि के बताते हैं, और इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रश्न ब्याकरण का एक पाठ भी निम्न प्रकार से पेश करने हैं—

" कयरे जे तेशो परिया मन्छवं धासा उणिया जाव क् कस्मकारी इमेच बहवे मिलंख जाति किंते सन्चे जवणा"। ( पु० २=२ )

उक्त पाठ भी स्वेच्छा से घटा बढ़ा कर दिया गया है, इस प्रकार का पाठ काई प्रश्नव्याकरण में नहीं है और न यह मन्दिर मुनि से ही सम्बन्ध रखता है, इस प्रकार मन माना अंग इधर उधर से लंकर मिला देना सरासर अनर्थ है।

(११) श्री विजयानन्द्र सृशिजी "जैनतत्वाद्र्यी " पृ० २३१ में लिखने हैं कि—

'श्रावकों जिन मन्दिर बनाने से, जिन पूजा करने से सध-रिनयन्त्र न करने से, तीयेपात्रा जाने सें, रयोत्सव, श्राहरें उत्सव, प्रतिष्ठा, श्रम्भ श्रंजन शनाका करने से, तथा भगवान के सन्मृत जाने से, एक के सन्मृत्व जाने से, इत्यादि कर्ते व्य स्य से, जो दिना दोव सो सब दृष्य दिसा है, परन्तु भाव हिसा नदीं, इसका फान श्रह्म पाप श्रम्म पहुत निर्जरा है, यह भगवती सुत्र में निष्णा है, यह हिसा साधु श्रादि करते हैं"।

स्म प्रकार थी विजयानन्दस्ति ने एकदम सिथ्या ही गण्य मार्ग्त है, अगवती सूत्र में उक्त प्रकार से कहीं भी नहीं लिखा है, हो, शायद स्रिजा ने अपनी कोई स्वतंत्र प्राह्मेंट भगवती बनाजी हो, श्रीर उसमें ऐसा लिखकर फिर दूसरीं हो इस प्रकार बताते रहे हों तो यह दूसरी बात है?

्रसं पकार मन्दिर व मूर्ति के लिए जिन के स्रिवर्ग भी शर्थ के अनथ श्रीर मिथ्या गर्ज लगाते रहें, वहां सत्य शो-धन की तो वात ही कहां रहती है ? इस प्रकार अनेक स्थलों पर मनमानी की गई है, यदि कोई इस दिपय की खोज "करने को बैठे तो सहज में एक गृहत अन्थ वन सकता है। श्रतएव इस विषय को यहीं पूर्ण कर इनकी टीका नियुक्ति आदि की विपरीतता के भी कुछ प्रमाण दिखाये जाते हैं—

टीका, भाष्यादि में विपरीतता कर देने के दुःख से हुखित हो स्वयं विजयानम्दस्रिजी जैन तत्वादर्श पृ० ३४ में लिखते हैं कि—

"अनेक तरह के भाष्य, टीका, दीपिका, रचकर श्रर्थों की गड़यड़ कर दीनी सो अब ताई करते ही चले जाते हैं"।

यद्यपि भी विजयानन्दजी का उक्त श्रात्तेष वेदावुगायि औं पर है किन्तु यही दशा इन मृति पूजक श्राचार्यों से रचित दीका नियुक्ति भाष्य आदि का भी है, उनमें भी कर्चाओं ने श्रपनी करत्त चलाने में कसर नहीं रक्खी है, जयिक सर्य विजयानन्दजी ने मूल में प्रतिप करते कुछ भी संकोच नहीं किया, श्रीर कई स्थानों पर अर्थों के अनर्थ कर रिये जिनके कुछ प्रमाण पहले दिये जा चुके हैं, तथ टीका भाष्यादि में गड़बड़ी करने में तो भय ही कौनसा है ! जैसी चाहें चैसी च्याच्या करहें। श्री विजयानन्द्रजी का पूर्वीक कथन पूर्वी रूपेण इनकी समाज पर चरितार्थ होता है।

श्री विजयानन्दस्रि जैन तत्वादर्श पृ० ३१२ पर जिस्तते 管衛一

युद्धि और नर्क गमन करने वाले बताय हैं, वहाँ उक्त मूर्ति मगडन प्रश्नोत्तरकार अपना बचाव करने के लिए उन देवालयें को म्लेच्छों, प्रच्छी मार्गे, यवनों आदि के बताते हैं, और इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रश्न ज्याकरण का एक पाठ भी निम्न प्रकार से पेश करने हैं—

" कयरे जे तेसी परिया मच्छवं धासा उशिया जाव कृर कम्मकारी इमेव बहवे मिलेख जाति किंते सब्वे जवशा"। ( प्र० २=२ )

उक्त पाठ भी स्वेच्छा से घटा बढ़ा कर दिया गया है, इस प्रकार का पाठ काई प्रश्नव्याकरण में नहीं है और न यह मन्दिर मृति से ही सम्बन्ध रखता है, इस प्रकार मन माना अंग इधर उधर से लंकर मिला देना सरासर ब्रनर्श है।

(११) श्री विजयानन्द्र सृग्जी " जैनतत्वाद्र्श " पृ० २३१ में लिखते हैं कि—

"श्रावकों जिन मन्दिर बनाने से, जिन पूजा करने से सध-रिमवन्म न करने से, तीथ पात्रा जाने सें, रयोत्सव, श्राह इन्मव, प्रतिष्ठा, श्राह श्रंजन शनाका करने से, तथा भगवान के सन्मुख जाने से, गुरु के सन्मुख जाने से, इत्यादि कर्च व्य से, जो हिमा होत्र सो सबे द्रव्य हिमा है, परन्तु भाष हिसा नहीं, इसका फन श्रह्म पाप श्रष्ट बहुत निर्जरा है, यह भगवती सुत्र में लिए। है, यह हिमा साधु श्रादि करते हैं"।

स्म प्रकार थी विजयानन्त्स्ति ने एकदम मिथ्या ही गण्य मार्ग्दी है, नगवती सूत्र में उक्त प्रकार से कहीं भी नहीं लिखा है, हो, शायद स्रांजा ने अपनी कोई स्थतंत्र माहबैट मगबदी यनावी हो, श्रीर उसमें ऐसा लिखकर फिर हुसरी हो इस प्रकार बताने रहे हों तो यह दूसरी बात है ?

इस प्रकार मन्दिर व मूर्ति के लिए जिन के स्रिवर्ध भी श्रथं के अनथे श्रीर मिध्या गणें लगाते रहें, वहां सत्य शो धन की तो वात ही कहां रहती है ? इस प्रकार अनेक स्थलों पर मनमानी की गई है, यदि कोई इस विषय की खोज हकाने को वैठे तो सहज में एक वृहत अन्थ वन सकता है। श्रतपव इस विषय को यहीं पूर्ण कर इनकी टीका नियुक्ति श्रादि की विपरीतता के भी कुछ प्रमाण दिखांगे जाते हैं—

टीका, भाष्यादि में विपरीतता कर देने के दुःख से दुखित हो स्वयं विजयानस्यस्ति जैन तत्वाद्शं पृ० ३४ में

"अनेक तरह के भाष्य, टीका, दीपिका, रचकर अधी की गड़यड़ कर दीनी सो अय ताई करते ही चले जाते हैं"।

यद्यपि भी विजयानन्दजी का उक्त आन्तेप वेदानुपायिओं पर है किन्तु यही दशा इन मूर्ति पूजक ग्राचार्यों से रचित टीका नियुक्ति भाष्य श्रादि का भी है, उनमें भी कत्तांशों ने श्रपनी करतून चलाने में कसर नहीं रक्खी हैं: जयिक स्वयं विजयानन्द जी ने मूल में प्रतिप करते कुछ भी संकोच नहीं किया, श्रीर कई स्थानों पर अर्थों के अनर्थ कर रिये जिनके कुछ प्रमाण पहले दिये जा चुके हैं, तथ टीका भाष्यादि में गड़बड़ी करने में तो भय ही कौनसा है ! जैसी चाहें चैसी व्याख्या करहें। धी विजयानन्द्रजी का, पूर्वोक्क कथन पूर्व रूपेण इनकी समाज पर चरितार्थ होता है।

श्री विजयानन्दस्रि जैन तत्वादर्श पृष्ट ३१२ पर लिखते 管角一

युद्धि और नर्क गमन करने वाले बताये हैं, वहाँ उक्त मृति मगडन प्रश्नोत्तरकार अपना बचाव करने के लिए उन देवातयें को म्लेच्छों, प्रच्छी मार्गे, यवनों आदि के बताते हैं, और इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रश्न ब्याकरण का एक पाठ में निम्न प्रकार से पेश करने हैं—

" कयरे जे तेसी परिया मच्छवं धासा उणिया जाव कूर कम्मकारी इमेव बहवे मिलेख जाति किंते सब्वे जवणा"। ( पुरु २=२ )

उक्त पाठ भी स्वेच्छा से घटा बढ़ा कर दिया गया है, इस प्रकार का पाठ काई प्रश्नव्याकरण में नहीं है और न यह मन्दिर मृति से ही सम्बन्ध रखता है, इस प्रकार मन माना अंग इधर उधर से लंकर मिला देना सरासर अनर्थ है।

(११) श्री विजयानन्द्र सृरिजी " जैनतत्वाद्र्य " पृ० २३१ में लिखते हैं कि—

''श्रावकों जिन मिर्दर बनाने से, जिन पूजा करने से सध-मियन्सन करने से, तीयेपात्रा जाने सें, रयोत्सव, श्राहरं उन्सव,प्रतिष्ठा, श्रम श्रंजन शनाका करने से, तथा भगवान के सन्मुख जाने से, गुम्न के सन्मुख जाने से, इत्यादि कर्तन् व्य से, जो दिसा दोव सो सब दृष्य दिसा है, परन्तु भाव हिसा नदीं, इसका फान श्रव्य पाप श्रम बहुत निर्जराह, यह भगवती सुत्र में लिखा है, यह दिसा साधु श्रादि करते हैं"।

हम प्रकार थी विजयानन्दस्ति ने एकद्म मिथ्या ही गण्य मार्ग्दा है, भगवनी सूत्र में उक्त प्रकार से कहीं भी नहीं किसा है, हा, शायद स्तार ने अपनी कोई स्पतंत्र प्राह्वेंट भगवनी बनाकी हो, और उसमें ऐसा जिसकर किर दूसरी को इस प्रकार बनाने रहे हों नो यह दूसरी बात है ?

इस प्रकार मन्दिर व सूर्ति के लिए जिन के स्रिवर्ध भी अर्थ के अनथ और मिध्या गट्यें लगाते रहें, वहां सूत्य शी धन की तो वात ही कहां रहती है ? इस प्रकार अनेक स्थलों पर मनमानी की गई है, यदि कोई इस दिपय की खीज करने को बैठे तो सहज में एक यहता अन्ध वन सकता है। श्रतपत इस विषय को यहीं पूर्ण कर इनकी टीका नियुक्ति श्रादि की विपरीतता के भी कुछ प्रमाण दिखाँगे जाते हैं

टीका, भाष्यादि में विपरीतता कर देने के डाक टाका, भाष्याव न जिल्ला में विश्व के द्वादा स दुखित हो स्वयं विज्ञयानम्दस्रिजी जैन तत्यादश्ची पृ० २४ में लिखते हैं कि—

"अनेक तरह के भाष्य, टीका, सीपिका, रचकर अर्थी की गड़वड़ कर दीनी सो अब तांई करते ही चले जाते हैं।

यद्यपि भी विजयानन्दजी का उक्त श्रात्तेष वेदाउगियम यद्याप का विजयान रहा मा क्ल श्रापप वदानुगायश्चा पर है किन्तु यही दशा इन मूर्ति पुजक श्रापप वदानुगायश्चा टीका नियुक्ति भाष्य शादि का भी है। उनमें भी कत्ताश्चा ने हाका । मधु। पत मान में कसर नहीं है क्यी है। जैयेकि स्वयं विजया अन्दर्जी ने मूल में प्रतेष करते कुछ भी सकीच नहीं विजयानन्द्रणा न पूर्ण मा प्रश्निक के अनुध कर दिये जिनके किया, श्रार कर करात्य जिल्हा हुने हैं, तर्म करात्य जिल्हा छु प्रमाण पहले दिये जा चुके हैं, तर्म करात्य जिल्हा में इन्न प्रमाण पहला क्या है की ने सार्थ है की ने सार् गङ्गङ्ग करहें। श्री विजयानातजी का प्रशीस काशन पूर्ण ह्याच्या करप् रूपेण इनकी समाज पर चरितार्थ होता है।

थी विजयानन्दस्ति जैन तत्वादश्च एव ३१२ पर जिल्हे 管衛一

"प्रभावक चरित्र में लिखा है कि—सर्व शास्त्रों की टीका लिखी थी वो सर्व विच्छेद होगई"।

उक्त कथन पर से यह तो सिद्ध हो गया कि—प्राचीन टीकार्वे जो थी वो विच्छेद--नष्ट—हो चुकी, ग्रीर श्रव जो भी टीकाएं आदि हैं वे प्रायः नृतन टीकाकारों के मत ० ज में रंगी हुई हैं, श्रीर श्रनेक स्थलों पर मूलाग्रय विरुद्ध मनमानी व्याख्या भी की गई है, इन मन्दिर मूर्तियों के लिये ही कितनी मनमानी की गई है, इसके कुछ नमूने देखिये—

- (१) श्राचारांग की निर्युक्ति में तीर्थ यात्रा करने का त्रिना मृल के लिख दिया है।
- (२) सूत्र कृतांग, उपासकदशांग श्रादि की टीका में भी वृत्तिकारों ने मूर्ति पूजा के रंग में रंग कर सर्वेद्य नहीं हाते हुए भी संकड़ों ही नहीं हजारों वर्ष पहले की वात सर्वेद्य कथित श्रागमों से भी श्राधिक टीकाशों में लिख डाली।
- (३) कल्पस्य के मूल में साधुओं के चातुमां प करने योग्य दोत्र में १३ तेरह प्रकार की सुविधा देखन की गणना की गई है, उनमें मंदिर का नाम तक भी नहीं है, किन्तु टीकाकार महोदय ने मूल से बढ़कर चौदहयां जिन मंदिर की सुविधा का बचन भी लिख मारा है।
- (४) द्यायर्यक निर्मुक्ति में भरतेश्वर चक्रवर्ती ने द्यप्ता पद पर श्री ऋषमदेव स्वामी और भविष्य के अन्य २३ ती-देवरों के मंदिर मृति वनवाये ऐसा यचन विना दी मूल के लिख डाडा है।

(५) उत्तराध्ययन की नियुक्ति में श्री गौतम स्वामी ने सालात् प्रभु को छोड़कर श्रष्टापद पहाड़ पर सूर्य किरण पकड़ कर चढ़े, ऐसा विना किसी मूलाधार के ही लिख दिया है।

(६) श्रावश्यक निर्युफ्तिकार ने श्रावकों के मंदिर वनवाने पुजा करने श्राद् विषय में जो श्रृडंगे लगाये हैं. ये सब विना

मूल के ही भाड़ पैदा करने बरावर है।

इस विषय में श्रीर भी बहुत लिखा जा सकता है किन्तु प्रेथ वढ़ जाने के भय से अधिक नहीं लिख कर केवल मूर्ति प्रजक समाज के विद्वान एं० देचरदासजी दोशी रिचत जैन साहित्य मां विकार थवाथी थयेली हानि नामक पुस्तक के पृ०१-३ का श्रवतरण दिया जाता है, पंडितजी इन टीका-कारों के विषय में क्या लिखते हैं, जरा ध्यान पूर्वक उनके हर्योद्वारों को पढिये।

"मारुं मानवुं छुके कोई पण टीकाकारे मूलना आशय ने मूलना समय ना वातावरण नेज ध्यानमां लईने स्पष्ट करवो मूलना समय ना वातावरण नेज ध्यानमां लईने स्पष्ट करवो कोइए, आ रीते टीकाकरनारो होय तेज खरो टीकाकार होइ शके छे, परन्तु मूल नो अर्थ करती वखते मौलिक समय ना वातावरण नो ख्याल न करतां को आपणी परिस्थिति ने ज खातावरण नो ख्याल न करतां को आपणी परिस्थिति ने ज अनुसरिए तो ते मूलनी टीका नथी पण मूल ो मूसलकरवा अनुसरिए तो ते मूलनी टीका मारी रीते जोई गयो छुं, परन्तु लेवुं छुं, हुं सूत्रोनी टीका आ सारी रीते जोई गयो छुं, परन्तु तेमां मने घणे ठेकाणे मूलनुं मूसल करवा जेवुं लाग्युं छे, अने तथी मने घणे उख्य थयुं छे, आ संबंधे अहिं विशेष लख्युं अपस्तुत छे, तो पण समय आव्ये सूत्रों अने टीकाओ ए अपस्तुत छे, तो पण समय आव्ये सूत्रों अने टीकाओ ए विथे हुं विगतवार हेवाल आपवानुं मारुं कर्तथ्य सूकीश निर्दे

"प्रभावक चरित्र में लिखा है कि—सर्व शास्त्रों की टीक लिखी थी वो सर्व विच्छेद होगई"।

उक्त कथन पर से यह तो सिद्ध हो गया कि—प्राचीन टीकाएँ जो थी वो विच्छेद--नष्ट—हो चुकी, ग्रीर ग्रद जो भी टीकाएँ ग्रादि हैं वे भायः नृतन टीकाकारों के मत ० ज़ में रंगी हुई हैं, श्रोर श्रनेक स्थलों पर मूलाशय विरुद्ध मनमानी व्याख्या भी की गई है, इन मन्दिर मूर्तियों के लिये ही कितनी मनमानी की गई है, इसके कुछ नमूने देखिये—

- (१) श्राचारांग की निर्युक्ति में तीर्थ यात्रा करने का विना मूल के लिख दिया है।
- (२) सूत्र छतांग, उपासकदशांग त्रादि की टीका में भी वृत्तिकारों ने मूर्ति पूजा के रंग में रंग कर सर्वेद्य नहीं हाते हुए भी संकड़ों ही नहीं हजारों वर्ष पहले की यात सबझ कथित श्रामभों से भी श्रायिक टीकाशों में लिख डाली।
- (३) कल्पसूत्र के मृत में साधुक्रों के चातुमां म करने योग्य देव में १३ तेरह प्रकार की सुविधा देखन की गणना की गई है, उनमें मंदिर का नाम तक भी नहीं है, किन्तु टीकाकार महोदय ने मृत से यदकर चौदहवां जिन मंदिर की सुविधा का बचन भी लिख मारा है।
- (४) श्रावश्यक निवृक्ति में मरतेश्वर चक्रवर्ती ने अष्टा-पर पर श्री ऋषमदेव स्वामी और मिवष्य के अन्य २३ ती-र्शकरों के मेदिर मूर्ति वनवाये ऐसा यचन विना ही मूल के तिक दाता है।



तो पण श्रागल जणावेला श्री शीलांक स्रिए करेला श्रावा रांग ना केटलाक पाठोना श्रवला श्रधों उपरथी श्रने कैल शब्द ना श्रधे उपर थी श्राप की कोई जोई शक्या हशोड़ टीकाकारो ए श्रधों करवा मां पोताना समयनेज सामो राखी केटलुं वधुं जोखम खेड्र युं छे। हुं श्रा वावत ने पण स्वीकार करूं छुं के जो महेरवान टीकाकार महाश्रयोग जो मूल नो श्रथे मून नो समय प्रमाणेज कर्यो होत तो जैन शाशन मां मर्नमान मां जे मतमतांतरो जोवा मां श्रावे छे ते घणा श्रोछा होत, श्रने धर्म ने नामे श्रावुं श्रमासनुं श्रधारं घणुं श्रोछुं व्यापत"

आगे पृ० १३१ में लिखते हैं कि-

जे यात श्रंगो ना मृल पाठो मां नथी ते वात तेना उगां-गोमां, निर्शु कनश्रोमाः भाष्योमां, चृिणश्रो मां, श्रवचृिणश्रो मां, श्रने टीकाश्रो मां शीरीते होइ शके ?

इस प्रकार जय मृल की टीकाशों की यह हालत है तय स्व-तन्त्र प्रन्थों की तो शत ही क्या ? इन बंधुशों ने मृति पूजा को शास्त्रोक्त सिद्ध करने के लिये कितने ही नूतन प्रन्थ बना डाले हैं। पहांच पर्यतों की महिमा भी खूब भर पेट कर डा-ली है, अन्य को जिल्ला देने में खुशल ऐसे श्री विजयान-दजी में स्वयं 'श्रज्ञानतिमिर भास्कर' नामक प्रन्थ के पृ० १० में तिथों का महातम्य सो टंकसाल हैं' शीर्षक से स्पष्ट लिक्कते

"नहीं, गाम, तालाव, पर्वत, मूमि इत्यादिक जो वेदी में महीं हैं तिसके महात्स्य लिखने सुगे तिमकी कथा जैसी द



तो पण ग्रागल जणावेला श्री शीलांक स्रिए करेला ग्राची रांग ना केटलाक पाठोना श्रवला श्रश्नें उपरथी श्रने चैत्य शब्द ना ग्रश्नें उपर थी श्राप री काई जोई शक्या हशोके टीकाकारों ए श्रश्नें करवा मां पोताना समयनेज सामोराखी केटलें उध्यें जोस्तम खेहरें हैं। हुं श्रा यावत ने पण स्वीकार कर हुं के जो महेरवान टीकाकार महाश्रयोप जो मृत नो श्रथ मृत नो समय प्रमाणेज कर्यो होत ती जेन शाशन मां घरमान मां जे मत्मतांतरों जोवा मां श्रावे हैं ते घणा श्रीहां होत, श्रनें धर्म ने नाम श्र वुं श्रमासनुं श्रंधारं घणुं श्रीहुं ध्यापत"

श्रागे पृ०१३१ में लिखने हैं कि --

जं यात श्रेमो ना मृत पाटो मां नथी ते वात तेना उपा-गोमां, नियु करश्रोमा, भाष्योमां, चूर्णिश्रो मां, श्रवचूर्णिश्रो मा, श्रने टीक श्रो मां शीरीत होड शके ?

इस प्रकार जब मुल की दीकाओं की यह हालत है तब स्थ-तन्त्र प्रकों की तो अत ही क्या? इन बंधुओं ने मृति-पूजा को शास्त्राक सिद्ध करने के लिये कितने ही सूतन प्रक्ष्य बना डाल हैं। पराद प्रयों की महिमा भी खूब मर पेट कर डान ली है, अन्य को जिला देने में कुशल एसे श्री विजयानन्द्रजी में स्वय 'अज्ञानितामर मास्कर' मामक प्रक्थ के पु० १ म में 'तीर्यों का महातस्य सा दकसाल है' श्रीपंक से स्पष्ट लिखते हैं कि—

"नदी, गाम, तालाय, पर्यत, मृमि इत्यादिक जो येदी में नदी है तिनके महातम्य लिखने एको तिनदी कथा जैसी २ (४) श्री वल्लभविजयजी गप्प मालिका में लिखते हैं कि श्री भद्रवाहु स्वामी ने व्यवहार सूत्र की चूलिका में वि-षि पूर्वक प्रतिष्ठा करने का कहा है।

इन प्रमाणों पर पाठक विचार करें, इनसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि व्यवहार सूत्र की चूलिका श्री भद्र गृह स्वामी रचित है, इसे श्रस्वीकार कर श्री संतवाल रचित, किएत तथा जाली कहने वाले स्वयं जालवाज श्रीर श्रविश्वास के पात्र ठहरते हैं। इस प्रकार एक सत्य वस्तु को श्रसत्य कह-कर तो श्री न्यायविजयजी ने न्याय का खून ही किया है।

ऐसी अनेक करत्ने मात्र अपने मन कित्यत मत को जनता के गले मढ़ने के लिये की जाती है, इसलिये तत्व- गनेषी महानुभावों को इनसे सदैव सावधान रहना चाहिये। अब यह सेवकतत्वेच्छुक महानुभावों से निवेदन करता

अय यह सेवकतत्वेच्छुक महानुमाया स्वीकार करते हुए है कि वे स्वयं निर्णाय करं, सत्य का स्वीकार करते हुए स्वपर कल्याणकर्ता वने।

म्॰ पू॰ प्रमाणों से मूर्ति-पूजा की श्रनुपादेयता

यह तो मैं पहले ही यता चुका हूं कि मूल ग्रंगोपांगादि यह तो मैं पहले ही यता चुका हूं कि मूल ग्रंगोपांगादि ३२ सुत्रों में कहीं भी मृति पूजा करने, मिन्दर यनवाने, पहा-३१ से भटकने आदि की आज्ञा नहीं है, ग्रोर न किसी साधु या आवक ने ही धैसा किया हो ऐसा उल्लेख ही मिलता है। सूत्रों या आवक ने ही धैसा किया हो ऐसा उल्लेख ही मिलता है। सूत्रों या आवक ने ही धैसा किया हो ऐसा उल्लेख ही मिलता है। सूत्रों या आवक ने ही धैसा किया हो ऐसा उल्लेख ही मिलता है। सूत्रों या आवक ने ही धैसा किया हो पहारे उल्लेख ही मिलता है। में अवार्य, व्रताचरण, व्रतपालन, कप्ट सहन आदि का कथन धर्म अवार्य, व्रताचरण, व्रतपालन, कप्ट सहन आदि का कथन धर्म अवार्य, व्रताचरण, व्रतपालन, कप्ट सहन आदि का कथन ंशीमद् भद्रवाहु स्वामी कृत व्यवहार सूत्र चूलिका है।

नहिं " "ए तो संतवाल रचित छे " "बिलकुल जाली तथा नवीन सूत्र छे "" किएत छे "" श्रादि ।

यद्यपि इन महात्मा का उक्त कथन एकान्त मिध्या है, तथापि इन की दुरदर्शिता का पूर्ण परिचायक यदि ये ऐक्षा नहीं करे तो कथित मृति पूजा की किएतता स्पष्ट होकर इनकी जमी हुई जड़ सोस्रली होजाय इसके विवाय (उक्त प्रत्य को किएतत कहे सिवाय) इनके पास अपने वचाव का दूसरा मार्ग भी तो नहीं है।

अय यह लेखक न्याय का गला घाँटने वाले इन न्याय

विजयती के रक्ष लेख को मिथ्या निद्ध करने के लिये इन्धें के मतानुयायी श्रीर हमारे पूर्व परिचित मूर्ति-मंडत प्रश्नो- सरकार के निम्न लिखित प्रमाण देता है, कि जिन्हें देखकर श्री न्यायिजयती को व्यवहार मूत्र की चूलिका श्री भट्ट बाहु स्वामी रचित है ऐसा सत्य स्वीकार ने की सुके। श्रीर जनता इनके श्रासत्य कथन पर विश्वास नहीं कर प्रमाण युक्त सत्ययात को स्वीकार करें, देखिये, मूर्ति-मंडत प्रश्नीचर—

(१) श्री भद्रवाहु स्वामीए पण श्री व्यवहार चृतिका मां द्मविधिनो निषेच करी विधिनो ब्यादर कर्गी है। (ए० २१३)

(२ थीं मद्रवाहु स्वामी वली व्यवहार सूप नी चृतिका मां चोषा स्वत्त ना ऋषे मां कहे हुँ के ...... (पृ० २२४)

(३) श्री मह्बाह्न स्वामीय व्यवहार स्व नी सृतिका मां द्रव्य निगी केय स्थापन करवा कर्गी करेर्या सृति स्यापना नो क्षथं कर्यों के, (ए० २=६ (४) श्री वल्लभविजयजी गप्प मालिका में लिखते हैं कि श्री भद्रवाह स्वामी ने ज्यवहार सूत्र की चूलिका में वि-षि पूर्वक प्रतिष्ठा करने का कहा है।

इन प्रमाणों पर पाठक विचार करें, इनसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि व्यवहार सूत्र की चूलिका श्री भद्र गहु स्वाभी रचित है, इसे श्रस्वीकार कर श्री संतवाल रचित, किएत तथा जाली कहने वाले स्वयं जालवाज श्रीर श्रविश्वास के पात्र ठहरते हैं। इस प्रकार एक सत्य वस्तु को श्रसत्य कह-कर तो श्री न्यायविजयजी ने न्याय का खून ही किया है।

ऐसी अनेक करत्ने मात्र अपने मन किएत मत को जनता के गले महने के लिये की जाती है, इसलिये तत्व जनता के गले महने के लिये की जाती है, इसलिये तत्व गनेपी महानुभावों को इनसे सदैव सावधान रहना चाहिये।

अय यह सेवकतत्वे च्छुक महानुभावों से निवेदन करता श्रय यह सेवकतत्वे च्छुक महानुभावों से निवेदन करता है कि वे स्वयं निर्णाय कर, सत्य का स्वीकार करते हुए स्वपर कल्याणकर्ता वने ।

म्॰ पू॰ प्रमाणों से मूर्ति-पूजा की श्रनुपादेयता

यह तो मैं पहले ही बता जुका हूं कि मूल श्रंगोपांगादि यह तो मैं पहले ही बता जुका हूं कि मूल श्रंगोपांगादि र सुत्रों में कहीं भी मूर्ति पूजा करने, मन्दिर बनवाने, पहा रूर सुत्रों में कहीं भी मूर्ति पूजा करने, मिन्दर बनवाने, पहा रूरों में भटकने श्रादि की श्राह्मा नहीं है, श्रोर न किसी साधु हों में भटकने श्राद की दिया कियाहो ऐसा उटलेख ही मिलता है। सूत्रों या श्रावक ने ही धैसा कियाहो ऐसा उटलेख ही मिलता है। सूत्रों या श्रावक ने ही धैसा कियाहो ऐसा उटलेख ही मिलता है। सूत्रों ने साम स्वाप्त सादि का कथन धर्मश्रवण, व्रताचरण, व्रत्यालन, कप्ट सहन श्रादि का कथन धर्मश्रवण, व्रताचरण, व्यत्यालन, कप्ट सहन श्रादि का कथन स्वर्थ में तो एक श्रवर भी तो है।

'श्रीमद् भद्रवाहु स्वामी कृत व्यवहार सूत्र चूलिका छेत नहिं ... ए तो संत्रवाल गचित छे... प्राविलकुल जाली तथा नवीन सूत्र छे .... किएत छे .... श्रादि । यद्यपि इन महात्मा का उक्त कथन एकान्त मिथ्या है,

तथापि इन की दूरदर्शिना का पूर्ण परिचायक यदि ये ऐसा नहीं करें तो कथित मृति पूजा की किंद्यतता स्पष्ट होकर इनकी जमी दुई जड़ खोखला होजाय इसके तिवाय (उक्क प्रस्थ को किंद्यत कहें सिवाय। इनके पास अपने यचाव का दूसरा मार्ग भी तो नहीं है।

श्रय यह ले वक न्याय का गला घोंटने वाले इन न्याय यिजय ती के उक्त लेख को मिश्या निद्ध करने के लिये इन्हीं के मतानुयायी श्रीर हमार पूर्व परिचित मूर्ति-मंडन प्रश्नी-चरकार के निम्न लिखित प्रमाण देता है, कि जिन्हें देखकर श्रीन्याय विजय ती को व्यवहार मृत्र की चूलिका श्री भट्टः याहुम्बामी रिचित है एया सत्य स्वीकार ने की स्के। श्रीर जनता इनके श्रमत्य कथन पर विश्वास नहीं कर प्रमाण युक्त सन्ययात को स्वीकार करें, देखिये, मृति मंडन प्रश्नीचर —

्रश्री भद्रवाह स्वामीण पण श्री व्यवहार चृतिका मां द्यविधिना निषेव करी विधिना खादर कर्यो छै। (पृ० २६३)

(२ थ्री महत्राहु स्वामी वली व्यवहार सूत्र नी चूलिका मां चाबा स्वान ना अथ मा कहे छे के ...... (ए० २६४)

(३) श्री मद्रबाह स्वामीय व्यवहार गरुष नी स्विता मां द्रव्य निगी चैन्य स्थापन करवा लगी अग्रेर्या मृति स्थापना नो अर्थ कर्यो हो, (पु॰ २=१ में चिरकाल से रूढि रूप चला आता है, सो भी संसार भीठ गीतार्थ समित किएत दूपगो करी दृषित न करे'।

( अज्ञान तिमिर भाष्कर पृ० २६४)

इस उत्तर में यह स्पष्ट कहा गया है कि — चैत्यवंदन स्त्र में नहीं कहा है, पुनः स्पष्टीकरण देखिए-

"कितनीक कियां को जे आगम में नहिं कथन करी है तिनको करते हैं, श्रीर जे श्रागम ने निषेध नहीं करी है-चिरंतन जनों ने आचरण करी है तिनको अविधिकह करके निपेध करते हैं, श्रीर कहते हैं यह कियाश्री धर्मी जनां को करणे योग्य नहीं है, किन किन किया भें विदे "चैत्य सत्येषु स्तात्रविम्य प्रतिमाकरणादि," तिन विषे पूर्व पुरुषों की पर-परा करके जो विधि चली आती है तिसको अविधि कहते (श्रज्ञान तिमिर भास्कर पृ० २९६) - 管"」

श्री विजयानन्दस्रि के उक्त कथन से यह स्पष्ट होगया कि—चैत्य कराना, स्नात्र पूजा, िस्व प्रतिमा स्थापना आदि कत्य सूत्रों में नहीं कहे, किन्तु केवल पूर्वजों से चला आती

(२) संघण्टक कार थी जिन वज्ञमसूरि क्या कहते हैं हुई राति है।

ा आरुएं मुग्ध-मीनान् यहिशपि शित्वद् विषमादश्ये जोरं। तलाम्बा रम्यरूपा-नयवर-कमठान् स्वेष्ट-सिद्धः विधा-जन। तथारण स्वाधाणुपायैर्नमसितकः निशा जागराधे रहलेश्च। भदालुम्म जैनेश्वलित र्घ शहेंचेंच्यते हा जनोऽयम् ॥२१॥

नहीं है। कोणिक राजा प्रभु का प्रदम भक्क था, सर्वेष प्रभु के समाचार मँगवाया करता था। सम्बाद प्राप्त करते को उसने कितने ही नौकर रख छोड़े थे। जो कि प्रभु के विद्या-रादि के समाचार हमेशा पहुंचाया करें ऐसा श्रीपपातिक सुश्र में कथन है, किन्तु ऐसे स्थान पर भी यह नहीं तिका कि श्रीणिक महाराज ने एक छोटासा भी मन्दिर बनाया हो, या मूर्ति के दुर्शन पूजन करता हो, इस पर से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि मूर्ति-पूजा शास्त्रोक्न नहीं है।

इमारे इतने प्रयास स मृति-पुजा अनावश्यक और बीत-राग धर्म के विरुद्ध प्रमाणित हो खुकी, तथापि अब मू॰ पू॰ की द्येयता दिखाने को मृति-पूजक समाज केमान्य बन्धों के ही कुछ प्रमाण देकर यह अनावश्यक सिद्ध की जाती है।

(१) सब मधम श्री विजयातन्द स्रिजी के निस्त प्रज़ोचर को ध्यान पूर्वक पढिये।

प्रशन-तुमने कहा है जो मूत्र में कथन करा है सो प्ररूपण करे, जो पुनः सूत्र में नहीं है और विवादास्पद लोगीं में है। कोई कैसे कहता है और कोई किस तरह कहना है, तिस विषयक जो कोई पृष्ठे तब गीतार्थ की कथा करना दिनित है?

टत्तर—जो वस्तु बनुष्टान सृत्र में नहिं सथन सरा है, इस्ने योग्य वृत्य वन्द्रन सायश्यकादि सम् और नासा तिपाट दी टर्ष्ट सूत्र में निवेच भी नहीं सरा है, और लोगों

नहीं है। को िएक राजा प्रभु का परम भक्त था, सदेव प्रभु के समाचार मंगवाया करता था। सम्बाद प्राप्त करते को उमने किनने ही नौकर रख छोड़े थे। जो कि प्रभु के विहार रादि के समाचार हमेशा पहुंचाया करें ऐसा श्रीपपातिक सूत्र में कथन है, किन्तु ऐसे स्थान पर भी यह नहीं तिला कि की िएक महाराज ने एक छोटासा भी मन्दिर बनाया हो, या मूर्ति के दर्शन पूजन करता हो, इस पर से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि मूर्ति-पूजा शास्त्रोक्त नहीं है।

हमारे इतने प्रयास स मूर्ति-पूजा अनावश्यक और बीत-राग धर्म के विकद्ध प्रमाणित हो चुकी, तथापि अब मू० पू० की देयता दिखाने को मूर्ति-पूजक समाज केमान्य अन्धींकेही कुछ प्रमाण देकर यह अनावश्यक सिद्ध की जाती है।

(१) सब प्रथम श्री विजय'नन्द स्पिजी के निम्नप्रश्नीसर को ध्यान पूर्वक पहियो।

परन-तुमने कहा है जो मृत्र में कथन करा है सी
प्रकृपण करे, जो पुनः मृत्र में नहीं है और विवादास्पद लोगों
में है। कोई कैसे कहता है और कोई किस तरह कहता
है, तिस विषयक जो कोई पृष्ठ तय गातार्थ को क्या करना
दिवित है?

उत्तर—जो वस्तु बहुशन सूत्र में निर्दे कथन लग् है, करने योग्य चित्र्य वन्द्रन आवश्यकादि घन और वाला तिपाद दी तरह सूत्र में निषय भी नहीं करा है, और लोगी

नहीं है। को िएक राजा प्रभु का परम भक्त था, सदैव प्रभु के समाचार मंगवाया करता था। सम्बाद प्राप्त करने को उमने किनने ही नौकर रख छोड़े थे। जो कि प्रभु के विहार रादि के समाचार हमेशा पहुंचाया करें ऐसा श्रीपपातिक स्व में कथन है, किन्तु ऐसे स्थान पर भी यह नहीं लिखा कि की िएक महाराज ने एक छोटासा भी मन्दिर बनाया हो, या मूर्ति के दर्शन पूजन करता हो, इस पर से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि मूर्ति-पूजा शास्त्रोक नहीं है।

हमारे इतने प्रयास सं मृति-पूजा श्रनावश्यक श्रीर बीतः राग धर्म के विरुद्ध प्रमाशित हो सुकी, तथापि श्रव मृ० पू० की देयता दिखाने को मृति-पूजक समाज केमान्य प्रत्यों केही कुछ प्रमाण देकर यह श्रमावश्यक सिद्ध की जाती है।

(१) सब मधम श्री विजय'नन्द स्रिजी के निम्न प्रतीक्र को घ्यान पूर्वक पटिये।

प्रश्न-तुमने कहा है जो मृत्र में कथन करा है सो प्ररूपण करे, जो पुनः मृत्र में नहीं है और विवादास्पद् लोगों में है। कोई कैस कहता है और कोई किस तरह कहता है, तिस विषयक जो कोई पृद्धे तब गीतार्थ को क्या करना हिन्दि हैं

उत्तर—जो वस्तु भनुष्ठान सूत्र में नहि कयन सर। है, करने योग्य चैन्य वन्दन आयश्यकादि घन, और नाला क्रियाट ही हाई सूत्र में निषेत्र भी नहीं करा है, और सोगी

नहीं है। को एक राजा प्रभु का परम भक्त था, सदेव प्रभु के समाचार मंगवाया करता था। सम्बाद प्राप्त करने को उसने किनने ही नौकर रख छोड़े थे। जो कि प्रभु के विहा-गादि के समाचार हमेशा पहुंचाया करें ऐसा श्रीपपातिक स्व में कथन है, किन्तु ऐसे स्थान पर भी यह नहीं तिला कि की एक महाराज ने एक छोटासा भी मन्दिर बनावा हो, या मूर्ति के दुर्शन पूजन करता हो, इस पर से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि मूर्ति-पूजा शास्त्रोक्त नहीं है।

हमारे इतने प्रयास स मृति-पूजा अनायश्यक और बीत-राग धर्म के विरुद्ध प्रमाणित हो चुकी, तथापि भव मृ० पू० की देयता दिखाने को मृति-पूजक समाज केमान्य प्रत्यों केही कुछ प्रमाण देकर यह अनायश्यक सिद्ध की जाती है।

(१) सब प्रथम थी विजय तन्त्र सूरिजी के निम्न प्रश्नोचर को घ्यान पूर्वक पढियो।

परन—तुमने कहा है जो मृत्र में कथन करा है सो प्रमुप्त करे, जो पुनः सूत्र में नहीं है और विवादास्पद सोगी में है। कोई कैस कहता है और कोई किस तरह कहता है, तिस विपयक जो कोई पृष्ठे तय गातार्थ को क्या करना उचित है?

उत्तर-नो बन्द भट्टान सूत्र में नहिं कयत छर। है, करने योग्य धन्य बन्दन अवश्यकादि घत् और बाला विदाट डी टाइ सूत्र में निषेच भी नहीं करा है, और सोगी

नहीं है। को एिक राजा प्रभु का परम सक था, सदैव प्रभु के समाचार मंगवाया करता था। सम्बाद प्राप्त करने के उसने कितने ही नौकर रख छोड़े थे। जो कि प्रभु के विहा रादि के समाचार हमेशा पहुंचाया करें ऐसा श्रीपपातिक सूत्र में कथन है, किन्तु ऐसे स्थान पर भी यह नहीं लिखा कि की एिक महाराज ने एक छोटासा भी मन्दिर यनाया हो, या मूर्ति के दर्शन पूजन करता हो, इस पर से यह साष्ट्र सिद्ध होता है कि मूर्ति-पूजा शास्त्रोक्त नहीं है।

हमारे इतने प्रयास स मूर्ति-पूजा अनावश्यक और बीत-राग धर्म के विरुद्ध प्रमाणित हो चुकी, तथापि ग्रव मू० पू० की देयता दिखाने को मूर्ति-पूजक समाज केमान्य प्रत्यों केही कुछ प्रमाण देकर यह अनावश्यक सिद्ध की जाती है। (१) सब प्रथम थी विजयान्य प्रतिनि के नियम को

(१) सब प्रथम श्री विजय'नन्द स्रिजी के निस्न शर्नो सर को ध्यान पूर्वक पहिसे।

परन-तुमने कहा है जो मृत्र में कथन करा है सी
प्रकृपण करे, जो पुनः मृत्र में नहीं है श्रीर विवादास्पद लोगी
में है। कोई कैसे कहता है श्रीर कोई किस तरह फहता
है, तिस विषयक जो कोई पृष्ट तय गीतार्थ को फ्या करना
उचित है।

उत्तर—जो वस्तु अनुष्टान सृत्र में निर्दे कथन खरा है, करने योग्य धन्य वन्द्रन आवश्यकादि धन् श्रीर बाला तिपाद ही हाई स्त्र में निर्देश भी नहीं करा है, श्रीर लोगी

अर्थात्—जिस प्रकार रसमेन्द्रिय में मुग्ध महालियों को फंसाने के लिए बिधिक लोग मांस को कांटे में लगाते हैं, उसी प्रकार द्रव्य लिंगी लोग मांसवत् ऐसे जिन बिग्व को दिखाकर, तथा स्वर्गादि इप्ट सिद्धि कहकर, यात्रा स्नात्रादि उपायों से, निशा जागरणादि छुलों से यह श्रद्धालु भक्ष, धूर्व की तरह नामधारी जैनों से उगे जाते हैं यह दुःख की बात है।

यह एक मू० पू० आचार्य के दुःग्वद हृद्य के उद्गार क्या संघपट्टक का २१ यां काच्य मूर्ति पूजा के पाखगृह और स्वार्थ पिपासुओं की स्वार्थपरता को खुल्ला करने में पर्याप्त है, वा-स्तय में मूर्ति पूजा की ओट से मतलबी लोगों ने जन साधा-रण को खूब घोषा दिया है, अतप्य मुमुजुओं को इससे सर्वधा दूर ही रहना चाहिये।

(३) स्वयं विजयानन्दस्रि सृति पूजा को धर्म का अंग नहीं मानकर लौकिक पद्धति ही मानते हैं, वेखिये जैनतत्वा वर्ग पृ० ४१८—

"विध्न उपशांत करणे घाली ऋक प्रवादि, तथा मोटा क्रम्युद्य पुण्य की साधने घाली क्रम्य प्रवादि, तथा मोल की दाता भाव पूजा है"।

इसमें केयल मात्र पूजा को ही मोल दाता मानी है, और मात्र पूजा का स्वक्ष में ही पूठ ४१६ पर सिमाने हैं ि

'रहां मने जो नाव पूत्रा है, सो भी ि

अर्थात्—जिस प्रकार रसमेन्द्रिय में मुग्न महालयों को , फंसाने के लिए बिंक लोग मांस को कांटे में लगाते हैं, उसी प्रकार द्रव्य लिंगी लोग मांसवत् ऐसे जिन बिग्न को दिखाकर, तथा स्वर्गादि इप्ट सिद्धि कहकर, यात्रा स्नात्रादि उपायों से, निशा जागरणादि छुलों से यह श्रद्धालु भक्त, धूर्न की तरह नामधारी जैनों से टंगे जाते हैं यह दुःस की बात

यह एक मू० प्० आचार्य के दुःग्वद हृद्य के उद्गार का संघपट्टक का २१ यां काव्य मूर्ति पूजा के पासगृह और स्वार्ध पिपासुओं की स्वार्धपरता को खुल्ला करने में पर्यात है, वास्त्रय में मूर्ति पूजा की ओट से मतलवी लोगों ने जन साधारण को खूब घोषा दिया है, अत्यय मुमुखुओं को इससं सर्वया दूर ही रहना चाहिये।

(३) स्वयं विजयानन्दस्ति मृति पृता को अमै का अंग नहीं मानकर लौकिक पद्धति ही मानते हैं, देखिये जैननत्या इंग्र ए० ४१८—

"विष्त उपशांत करणे वाली अक्ष प्जाहै, तथा भोरा अभ्युद्य पुण्य की साधने याली अध्यप्जाहै, तथा भोच की दाता माव प्जा है"।

इसमें केशक भाव पूजा को ही भोश दाना मानी है, जीर भाव युवा का स्वक्ष के ही पुरु ४१६ पर जिन्नते हैं कि---

'दर्श करें जो जाय दूजा है, को जी जिलाका का पासना रे': रसी तरह थी हरिनद्रस्रि भी लिखते हैं कि-ं भाषणी मुक्ति र्श्वरनी आहा पालवा मांज छेः'। ( जैन दर्शन प्रस्तावना पृ० ३३ )

्रिफर पूजा का स्वरूप भी हरिभद्रस्रि क्या बताते हैं,

देखिए-

'पूजा एउले तेम्रोनी झाहाउँ पालन'।

( जैन दर्शन प्र० पृ० ४१ )

इस प्रकार प्रभु आज्ञा पालन रूप भाव पूजा ही आतम. कल्याण में उपादेय है, किन्तु मूर्ति पूजा नहीं। श्रीर भाव प्ता में साधुवर्ग भी पंच महावत, ईटर्या भाषादि पंच समिती तीन गुप्ति, और श्रानादि चतुष्ट्य का पालन करके करते हैं, भावक वर्ग सम्यक्त्व पूर्वक बारह व्रत तथा अन्य त्याग् प्र-त्याख्यानादि करके करते हैं, यह भाव पूजा अवश्य मोत्त जैसे शाश्वत छुख की देने वाली है। और मृति पूजा तो आत्मकल्याण में किसी भी तरह आदरणीय नहीं है, यह तो उल्डी झासव द्वार का जो कि - झात्मा को भारी बनाकर आत्मकल्यण से वंचित रखता है, सेवन कराने घाली है, जिसमें प्रभु आहा भंग इत पाप रहा हुसा है, अतएव

ान याण्य वा क्रानित्वस्रिजी 'दीवार्नु सुन्दर स्वरूप' नाम त्यागने योग्यं ही है।

पुस्तिका के पूछ १४७ पर लिखते हैं कि -

तका न हैं 'श्री जिनेश्वर भगवाननी पूजा वगेरे नुं फल चारित भा । जाराधन ना लाखमां अशे पण नथी भावतं, अने भर्मता आराधन ना लाखमां अशे पण नथी भावतं, अने धमना आया आदिने छोड़ी ने पण भाव धर्म रूप चारित्र तथी तेवी पूजा आदिने छोड़ी ने पण भाव धर्म रूप चारित्र भंगीकार करवा मां भावे हैं'।

अर्थात् जिस प्रकार रसमेन्द्रिय में मुग्ध महातियों को किसाने के लिए बिधिक लोग मांस को कांटे में लगाते हैं, उसी प्रकार द्रव्य लिंगी लोग मांसवत् ऐसे जिन बिग्ब को दिखाकर, तथा स्वर्गादि इप्र सिद्धि कहकर, यात्रा स्नात्रादि उपायों से, निशा जागरणादि छलों से यह अहान भक्त, धूर्न की तरह नामधारी जैनों से उने जाते हैं यह दुःस की बान है।

यह एक मू० पू० आचार्य के दुःग्य इट्य के उद्गार कय संघपट्टक का २१यां काय्य मूर्ति पूजा के पासगृह और स्थार्थ पिपासुओं की स्थार्थपरता को खुल्ला करने में पर्याप्त है, बा-स्तय में मूर्ति पूजा की ओट से मतलबी लोगों ने जन साधा-रण को खूब घोष्का दिया है, अतदय मुमुखुओं को इससं सर्वथा दूर ही रहना चाहिये।

(३) स्वयं विजयानन्दस्ति सृति यूता को धर्म का अंग नहीं मानकर लौकिक पद्धति ही मानते हैं, वेक्किये जैनतत्वा वृश्य पृ० ४१८—

"विचन उपगांत करणे वाली अङ्ग प्जादै, तथा मोश अभ्युद्य पुण्य की साधने वाली अग्र प्जादै, नथा भोज की दाता भाव पूजा है"।

इसमें केवल भाव पूजा को ही मोज दाता मानी है, और भाव पूजा का स्वक्षय के ही पू॰ ४१६ पर जिसके हैं कि---

'इष्टां सबे को जाब दुवा है, सो भी जिलाबा का पासना १८।

इसी तरह थी हरिनद्रस्रि भी लिखते हैं कि ं भाषणी मुक्ति ईश्वरनी श्राहा पालवा मांज छे:'। (जैन दर्शन प्रस्तावना पृ० ३३)

े फिर पूजा का स्वरूप भी हरिभद्रस्रि क्या बताते हैं, ंदेखिए--

'पूजा एउले तेश्रोनी आशार्त पालन'।

( जैन दर्शन प्र० पृ० ४१ )

इस प्रकार प्रभु आहा पालन रूप भाव पूजा ही आतम. कत्याण में उपादेय है, किन्तु मूर्ति पूजा नहीं। श्रीर भाव प्ता में साधुवर्ग भी पंच महावत, ईच्या भाषादि पंच समिती तीन गुप्ति, श्रीर क्षानादि चतुष्ट्य का पालन करके करते हैं, भावक वर्ग सम्यक्त्व पूर्वक बारह व्रत तथा अन्य त्याग प्र-त्याख्यानादि करके करते हैं, यह भाव पूजा अवश्य मोत्त जैसे शाश्यत छुख की देने वाली है। श्रीर मूर्ति पूजा हो भारमकल्याण में किसी भी तरह आदरणीय नहीं है, यह तो उल्टी आसव द्वार का जो कि—आत्मा को भारी बनाकर श्रात्मकल्यण से वंत्रित रखता है, सेवन कराने वाली है, जिसमें प्रसु का का भंग रूप पांप रहा हुका है, अतएव

ल थाप वा के कि सामराजन्तस्व विश्वी 'दी जातुं सुन्दर स्वरूप' नाम त्यागने योग्य ही है।

पुस्तिका के पृ० १४७ पर लिखते हैं कि --प्रशासिक क्षेत्र भगवाननी पूजा वगेरे वुं फल चारित्र आ। जगान ता लाखमां अंशे पण नथी आवतुं, अने धमना आराया आदिने छोड़ी ने पण भाव धर्म रूप चारित्र तथी तेवी पूजा आदिने छोड़ी ने पण भाव धर्म रूप चारित्र भंगीकार करवा मां आवे हें'।

अर्थात्—जिस प्रकार रसमेन्द्रिय में मुग्ध महालयों को फंसाने के लिए बिधक लोग मांस को कांटे में लगाते हैं। उसी प्रकार द्रव्य लिंगी लोग मांसवत् ऐसे जिन बिग्ध को दिखाकर, तथा स्वर्गादि इप्ट सिद्धि कहकर, यात्रा स्नात्रादि उपायों से, निशा जागरणादि छलों से यह श्रद्धालु भक्त, धूर्व की तरह नामधारी जैनों से उने जाते हैं यह दुःस की बात है।

यह एक मू० प्० आचार्य के दुःग्द इद्य के उद्गार कर संघपटक का २१ यां काच्य मृति पूजा के पासगृह और स्वार्ध पिपासुओं की स्वार्धपरता को खुल्ला करने में पर्यात है, वास्त्रय में मृति पूजा की श्रोट से मतल्यी लोगों ने जन साधारण को खूब घोजा दिया है, अतयव मुमुखुओं को इससं सर्वया हुर ही रहना चाहिये।

(३) स्वयं विजयानन्दस्रि मृति प्ता को भन्ने का अंग नहीं मानकर लौकिक पद्धति ही मानते हैं, वेकिये जैनतत्वा इंग्र पृ० ४१८—

''विष्न उपशांत करणे घाली ऋक प्जाहै, तथा बोहा अस्युद्य पुण्य की साघने घाली अग्र प्जाहै, तथा 'बोक् की दाता मात्र पूजा है"।

इसमें केवन भाव पूजा को ही मोश दाता मानी है, और भाव पूजा का स्वकार के ही पुरु ४१६ पर जिस्के हैं जि---

'दर्श सर्वे जो जाव पूजा है, को जी जिनावा का पासना है'।

इसी तरह थी हरिभद्रस्रि भी लिखते हैं कि-'भाषणी मुक्ति ईश्वरनी आहा पालवा मांज छेः'। ( जैन दर्शन प्रस्तावना पृ० ३३)

फिर पूजा का स्वरूप भी हरिभद्रसूरि क्या बताते हैं, देखिए-

'पूजा एउले तेम्रोनी माशाई पालन'।

( जैन दर्शन प्र० पृ० ४१ )

्रस प्रकार प्रभु आहा पालन रूप भाव पूजा ही आतम. कल्याण में उपादेय है, किन्तु मूर्ति पूजा नहीं। श्रीर भाव पुजा में साधुवर्ग भी पंच महावत, ईर्र्या भाषादि पंच समिती तीन गुप्ति, और झानादि चतुष्ट्य का पालन करके करते हैं, भावक वर्ग सम्यक्तव पूर्वक बारह व्रत तथा अन्य त्याग् प्र त्याच्यानादि करके करते हैं, यह भाव पूजा अवश्य मोत तैसे शार्वत सुख की देने वाली है। श्रीर मूर्ति पूजा तो भारमकल्याण में किसी भी तरह आदरणीय नहीं है, यह तो उल्टी आसव द्वार का जो कि आत्मा को भारी बनाकर आत्मक ल्यण से वंश्वित रखता है, सेवन कराने वाली है, जिसमें प्रसु काका भंग इव पाप रहा हुआ है, अतएव

।न याग्य वा वा (४) श्री सागरानन्दस्रिजी 'दीदानुं सुन्दर स्वरूप' नाम त्यागने योग्य ही है।

पुस्तिका के पूर १४७ पर लिखते हैं कि -तका वर्षे हैं कल चारित्र क्षेत्र क्षित्र क्षेत्र क् भा कि चार्या मा सावतं, अने धर्मना आपतं, अने कि के के के के के के कि धर्मना आपना आदिने छोड़ी ने एण भाव धर्म हए चारित्र तथी तेथी पूजा आदिने छोड़ी ने एण भाव धर्म हए चारित्र तथा वर्षा मा आवे हैं'।

श्रव हमारे पाठक स्वयं विचार कर निर्णय करें कि कहां तो धर्म का श्रद्ध चारित्राराधन श्रीर कहां उसके लाए श्रंश में भी नहीं शाने वाली मृति पूजा ? वास्तव में तो मू पूजा में श्रनन्तवें भाग भी धर्म नहीं है, किन्तु श्रधमें ही हि श्रतप्य त्यागने योग्य है।

(प) पुनः सागरानन्दस्रिजी इसी ब्रन्थ के पृ०१७ में पर चौभंगी द्वारा भाष निह्नेष को ही बन्दनीय, पूजनीय सिर करते हैं, देखिये वह चौभंगी—

'एक तो चांदी नो कटको जो के चौखी चांदी नो हैं। छतां रिपयां नी महोर छाप न होय तो तेन रुपियो कहवाय नहीं, अने ते चलण तरीके उपभौग मां आयी शके नहीं। बीजो रुपियांनी छाप बांया ना कटका उपर होय तो पण ते बांवा नो कटको रुपियां तरीके चाली शके नहीं, बीजो बांबा ना कटका उपर पंसानी छाप होय तो ते रुपियों नज गणाय, अने चोथों भांगोज पवो छे के जेमां चांदी चोथी अने छाप पण रुपियांनी साची होय, तेनोज दुनियां मां रुपियां तरीके ह्यवहार थह शके, अने चलण मां चाले'।

यही उदाहरण श्री हरिभद्रस्ति ने आयश्यक छुनि में यन्द्रनाष्ययन की स्थाप्या करते हुए यन्द्रनीय पर श्री दिया है।

यद्यपि रक्त चीं भंगी लेखक ने मृति प्ता पर नहीं दी, तथापि रक्त चीं भंगी पर में यह तो स्पष्ट जित्न हो जाता है कि चतुर्व भंग कर्थात स्थात भाग निशेष युक्त प्रभु ही कार्य साचक है, कीर मृति पृशा ता तार्व के दुक्त हे पर स्पर्य २२४ की द्वाप क्यों दूसर भंग की तरह एक्ट्रम निर्मेश है। मु-

(६) चौदह पूर्वधर श्रीमान भद्रवाहु स्वामी ने व्यवहार सत्र की चूलिका में चन्द्रगुप्त राजा के पांचवें स्वप्त के फल में भविष्य में कुगुक्यों द्वारा प्रचलित होने वाली मूर्ति पूजा भी भयंकरता दिखाते हुए जिखा है कि

"पंचमप दुवालस फिंगु संजुत्तो, करहे ग्रहि दिहो, त-स्तफलं—दुवालसवास परिमाणो दुक्कालो भविस्तइ तत्थ कालिय-सुयरपमुहाणि सुत्ताणि वोच्छि द्रिसंति, चेइयं ठवा-वेर, दब्बहारिणा मुणिणो भविस्संति, लोभेण माला रोहण देवल-उवहाण-उज्जमण जिण विम्य-प्रहावण विहिं पगासि-साति, अविहि पंथे पहिसा तत्थ जे के इ. साह साहिणिश्रो सावय-सावियात्रो, विहि-मागे चुहिसंति तसि यहूणं हिल्णाणं, णिदणाणं, खिसणाणं, ठारहणाणं, भविस्सइ"। अर्थात्—पांचवें स्यप्त में द्वादश कर्णी वाले काले सर्प

को जो देखा है उसका फल यह है कि-भविष्य में द्वादश वर्ष का दुष्काल पड़ेगा, उस समय का त्राप्य सहादश वय पा उत्तर रखने वाले मुनि होंगे, लिका मादि सूत्र विच्लेद जायँगे, द्रव्य रखने वाले मुनि होंगे, ्राण नाप सूत्र विच्छ्य जात्रा होकर मृति के गले में माला-चैत्य स्थापना करेंगे, लोम के वशहोकर मृति के गले में माला-रोपण करेंगे, मन्दिर, उपधान, उजमणा करावेंगे, सुति स्थापन व प्रतिष्ठा की विधि प्रकट करेंगे, अविधि मार्ग में पड़ेंगे, भीर न भातष्ठा का ।वाच जान साहिती, आवक, शाविका, विधि मार्ग उस हमय जो कोई साहिताली, अवक, शाविका, विधि मार्ग प्त रामय आ पार पार विद्युत निद्यु, अपमान, अप शब्दादि प्रवर्तने वाले होंगे, उनको यहुत निद्यु, अपमान, अप शब्दादि

प्रिय पाठक वृन्द ! श्रोमद्भद्रवाहु स्वामी का उक्त भविष्य ते हीलना करेंगे। ाप्रय पार्टिं तिकला, ऐसा ही हुआ, और अब तक बरा-बर हो रहा है।

श्रीमद् भद्रवाहु स्वामी के उक्त कयन को बताने वाली भी व्यवहार सूत्र की चूलिका पर श्री न्याय विजयजी इतने कुड़ हैं कि—यदि इनकी चलती तो उक्त चूलिका की समस्त प्रतिये एकत्रित कर हचन कुएड की भेट कर देते, किंतु विवशता वश सिवाय मिथ्या भाषण के झन्य कोई उपाय ही नहीं मूमता, जिसका परिचय पहले करा दिया गया है।

. ( ७ ) सम्बोध प्रकरण में इग्भिद्र सूरि लिखते हैं कि—

संनिहि महा कम्मं जल, फल, कुसुमाइ सन्त्र सचित्तं चेह्य मठाह्वासं प्यारंमाइ निच्चवासित्तं। देवाइ दन्त्रभोगं जिस्हर शालाइ करसँच ॥

मर्यात्—प्रथम रुचित्त जल, फल, फूलों का भारम्म पूजा के लिए हुवा, चैत्यवासभीर चैत्य पूजा चली देव द्रव्य भौगना, जिन मन्दिरादि बनवाना चला।

(=) सन्देह दोलावली में लिखा है कि— गड़री-प्यवाहऊ जे एद नयरंदीसद बहुजिसेहिं जिसागह कारवबाद सो धम्मो सुच विरुद्धो श्रधम्मोय।

क्रयांत्-सोक में गड़रिया भवाह से गतानुगतिक असरे बाह्य भमूह स्थिक बोता है, वे जिन मन्दिरादि करवाना यह सब क्षिक संघर्ष को भी धर्म मानने वाले हैं।

(१) विवाद क्लिका के २ में पाहुड़े के द में उरेते में

ज्ह्मं भंते जिण पहिमाणं वन्दमामो, श्रव्चमामो सुय-भगं चरित्त धरमं लमेज्जा ? गोयमा ? गो श्रद्धे समङ्घ । सेकेणहेणं भंते एवं युच्चइ ? गोयमा ? पुढवी कार्य हिसइ,

ं जाव तस कायं हिसइ। मर्थात्-श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि महो भगवान्! भयात्-श्रा गातम स्वामा प्रश्न करते व प्रम वारित्र जिन परिमा की वन्दना अर्चना करने से क्या श्रृत धर्म वारित्र धर्म की प्राप्ति होतों है ? उत्तर-यह अर्थ समर्थ नहीं। पुनः प्रश्न-ऐसा क्यों कहा गया ? उत्तर-इसलिए कि-प्रतिमा पूजा में पृथ्वीकाय से लेकर त्रसकाय तक के जीवों की हिंसा होती ंहै।

इस प्रकार विवाह चूलिका में भी मू॰ पू॰ द्वारा सूत्र चारित्र धर्म की हानि बताई गई है।

यद्यपि विवाह चूलिका से उक्त सम्बाद प्रभु महाबीर भौर श्री गौतम स्वामी के बीच होना पाया जाता है, किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि-मन्यकारों की यह एक शेली है, जो प्रश्नोत्तर में प्रसिद्ध और सर्व मान्य महान मात्मामों को सड़ा कर देते हैं। वर्तमान के बने हुए कितने ही ऐसे स्वतंत्र जड़ा कर दत है। वर्षणा वनके रचनाकार कोई अन्य महात्मा प्रन्थ दिखाई देते हैं जिनमें उनके रचनाकार कोई अन्य महात्मा भन्य दिखाइ वत धार्यात का दांचा भगवान महावीर भीर श्री हात हुए मा प्रश्नाप की की का रचा गया है, ऐसे ही जो गातमगणधर क परस्य मानार्थ रचित हैं, उनमें भी ऐसी भी सूत्र पन्य पूर्वण है, तद्तुसार विवाह चूलिका के रचयिता श्री ग्रह्मा पकड़ा वार वा जनता को भगवदाश का स्वरूप बतान भद्रवाड स्वाम का श्री महावीर और गौतम गणधर है के लिये उर्क कथन का श्री महावीर और गौतम गणधर है श्रीमद् भद्रवाहु स्वामी के उक्त कथन को बताने वाली भी ज्यवहार सूत्र की चूलिका पर श्री न्याय विजयजी इतने कुट हैं कि—यदि इनकी चलती तो उक्त चूलिका की समस्त प्रतियें पकत्रित कर हचन छुएड की भेट कर देते, किंतु विवशात वश सिवाय मिथ्या भाषण के अन्य कोई उपाय ही नहीं मुभता, जिसका परिचय पहले करा दिया गया है।

(७) सम्बोध पकरण में इरिभद्र सूरि लिखते हैं कि-

संनिद्दि महा कम्मं जल, फल, कुसुमाइ सन्त्र सिन्ति चेह्य मठाहवासं पूर्यारंमाइ निन्चवासित्तं । देवाइ दन्त्रभोगं जिग्रहर शालाइ करगुंच ॥

अर्थात्—प्रथम रूचिक जल, फल, फूलों का आरम्भ पूजा के लिए हुया, चैत्यवासऔर चैत्य पूजा चली देव ब्रुध्य भौगना, जिन मन्दिरादि बनवाना चला।

(=) मन्देह दोलाबली में लिखा है कि-

गइरी-प्यत्राहक जे एड नयरंदीसड महुजिसेहि जिसागड कारवसाड को धम्मी कुत्त विरुद्धी अधम्मीय।

भयति-तीक में गद्दिया प्रवाह से गतानुगतिक आनने वाला समृह अधिक कोता है, ये जिन मन्दिगति, करवाला यह सूत्र विक्त अधर्म को मी धर्म मानते वाले हैं।

(ह) जिलाब चुनिन्मा के र लें पातुष्टें के स लें प्रदेश में जिला है कि--- जइगां मंते जिण पिंडमागां बन्दमागों, भ्रञ्चमागों सुय-धरमं चरित्त धरमं लभेज्जा ? गोयमा ? गो षष्टे समद्धे । सेकेणहेणं संते एवं युज्चह ? गोयमा ? पुढ्वी कार्य हिसह, जाव तस कार्य हिसह ।

अर्थात्-श्री गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि-अही भगवान्! जिन प्रतिमा की वन्द्ना अर्वना करने से क्या श्रुत धर्म चारित्र धर्म की प्राप्ति होतो हैं ? उत्तर-यह अर्थ समर्थ नहीं। पुनः प्रग्न-ऐसा क्यों कहा गया ? उत्तर-इसलिए कि-प्रतिमा पूजा प्रग्न-ऐसा क्यों कहा गया ? उत्तर-इसलिए कि प्रतिमा पूजा में पृथ्वीकाय से लेकर त्रसकाय तक के जीवों की हिसा होती

इस प्रकार विवाह चूलिका में भी मू॰ पू॰ द्वारा सूत्र चारित्र धर्म की हानि बताई गई है।

यद्यपि विवाह चूलिका से उक्त सम्वाद प्रमु महाबीर और श्री गौतम स्वामी के बीच होना पाया जाता है, किन्तु यह श्री गौतम स्वामी के बीच होना पाया जाता है, किन्तु यह एक गैली है, ध्यान में रखना चाहिए कि-पन्थकारों की यह एक गैली है, ध्यान में रखना चाहिए कि-पन्थकारों की यह एक गैली है, ध्यान में प्रसिद्ध और सर्व मान्य महान मात्मामों को जो प्रश्नोत्तर में प्रसिद्ध और सर्व मान्य कितने ही ऐसे स्वतंत्र सद्धा कर देते हैं। वर्तमान के बने हुए कितने ही ऐसे स्वतंत्र प्रन्य दिखाई देते हैं जिनमें उनके रचनाकार कोई मन्य महात्मा प्रत्य दिखाई देते हैं जिनमें उनके रचनाकार कोई मन्य महात्मा होते हुए भी प्रश्नोत्तर का दांचा भगवान महावीर भीर भी होते हुए भी प्रश्नोत्तर का दांचा भगवान महावीर भी ऐसी भी गौतमगणधर के परस्पर होने का रचा गया है, परसे ही जो गौतमगणधर के परस्पर होने का रचिता हैं, उनमें भी ऐसी भी सूत्र पन्य पूर्वधर मादि सावार्य रचित हैं, उनमें भी ऐसी भी सूत्र पन्य पूर्वधर मादि सावार्य रचित हैं, उनमें भी ऐसी भी भूत पन्य पूर्वधर मादि भी जनता को भगवदाका का स्वरूप बताने भद्रबाई स्वामी ने भी जनता को भगवदाका का स्वरूप बताने भद्रबाई स्वामी ने भी जनता को भगवदाका का स्वरूप बताने के लिये उक्त कथन का श्री महावीर भीर गौतम गणधर के कि लिये उक्त कथन का श्री महावीर भीर गौतम गणधर के

वीच होना बताया है, किन्तु वास्तव में यह रचना होती ही है, श्री महाबीर गौतम की उक्ति से सत्य नहीं, क्योंकि-प्रभु की उपस्थिति के समय तो यह प्रथा थी ही नहीं। इसीलिय किसी प्रमाणिक और गणधर रचिन अंग शालों में भी ऐसा उल्लेख नहीं है, अतपव इस कथन को साज्ञात् प्रभु और गणधर के यीच होना मानना भूल है, तो भी मृिं पूजा के निरेध में ती उक्त कथन बहुत स्पष्ट है, इस यन्य को मूर्ति पूजक लोग भी मानते हैं, इसके सिवाय अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती।

(१०) महा निर्शाय सूत्रका तीसरा और पाँचवां अध्ययन तो इस मुनि पूजा का जड़ काटने में कुछ भी न्यूनता नहीं रखता, जो कि—मृति पुजकों का मान्य यंग्य है।

इस तरह मृति पूजक मान्य बन्यों से भी मृति पूजा निविद्ध ठहरती है, सात्मायी बन्छु में को इसका त्याग कर इतना समय आत्म फल्याण की साधक सामायिक में लगाना चाहिये। मृ० पू० से सामायिक करना श्रेष्ठ है।

े द्रव्य पृता ( अन्य रुचिन या अचिन वस्तुओं से पृता करना ) सावय-हिरायुक्त है, राय हो व्यर्थ और निर्ध्य भी। अतप्य इसका त्याग कर भाव पृता रूप सामायिक कर आग्म साधन करना चाहिए शावकों की सामायिक थोड़े समय का देशिवरदी चारित्र है, अटएव इसका आराधन करना स्वत्य कालका चारित्र थर्म पालना है। स्वयं विजयानन्द् गृरि स्वीकार करतेई कि—

जब आवश सामायिक करता है, तब साजु की नगर हो जाता है, इस वास्ते आवश सामायिक में देव स्नाम, पूजादिक, म की, कोंकि साव स्तव के कास्ते हस्य स्तव करका है भी

भविस्तव सोमायिक में प्राप्त होजाता है, रम वास्ते श्रावक सामायिकं में द्रव्यस्तवरूप जिन पुजा न करें।

ज्ञेनतत्वादर्श ए० ३५१)

े इसके सिवाय "पर्य्यल पर्वनी कथाओं के पृ० १६ में भी

वली साम थिक करता थकं सावद्य योग नो त्याग थाय, लिसा है कि-माटे सामायक श्रेष्ठ है, तथा सामायक करनार ने मात्र पूजा-रिक ने विषे पण अधिकार नधी, अर्थान् द्रव्यस्तव करण नी थोग्यता नयी, ते सामाधिक उदय झाउव महा दुर्नम छै। इन दो प्रमाणों के सिवाय सामायिक की उत्कृपता में और

भी प्रमाण दिये जा सकते हैं, किन्तु प्रन्थ गौरव के भय से यहां इतना ही चताया जाता है, इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि-मृतिं पूजक भाइयों के कथन से भी मृति पूजा से सामायिक ब्राप्त र्याप नार्या एक साधारण वृद्धि वाला भी सम्भ सकता रापायक अष्ठ ए। है कि—सूर्ति पूजा सावच-हिंसाकारी-व्यापार है, और सामा-र भिन्न सात रूपा का त्याग हो जाता है, इस नग्न सत्य ापक म लावध आ स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए मूर्ति पूजक को मूर्ति पूजक भी स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए मूर्ति पूजक ना भूरत पूजन स्वाहिये कि आवकों को सावद्य मूर्ति लमाज क लाउ सावद्य त्याग रूप सामायिक करने का ही उप-पूजा थाड़ पार जाव मनुष्य मतमोह में पड़ जाता है तब हैय दश कर, विश्व समस्तिर भी नहीं छोड़ ता है, यही हाल ऊपर का छ। इस को भ्रष्ट कहने वाले औं विजयानन्दर्जी का भी ज सामाप्य सामायिक की प्रशंसा की और फिर ये ही मारी पह हुआ पाप पर सामायिक वाले श्रावक को सामायिक रहेल्ला, पूजा के कर कृत ग्यन सादि की साहा भर

भारम्भ परियह भादि का छूटना ही अधिक कटिन है, इसलिए सामायिक का उदय में आना ही दुलभ है।

मूर्तिपूजा में दुर्लभता कैसी ! भट से स्नान किया, फूल तोड़े, केशर चन्दनादि घिस कर पूजा की। ऐसे आरम्भ जन्म कार्य से तो चित्त प्रसन्न हो होता है, और यह प्रवृत्ति भी सब को सरल व सुखद लगती है, इसमें दुर्लभता की वात ही क्या है ?

## धर्म दया में है हिंसा में नहीं

महानुभावो ! खरा धर्म तो इच्छाझों को वश कर विषय कवाय और आरम्भ के त्याग में तथा प्राणी मात्र की द्या में है। इसके विपरीत निरर्थक हिंसा भव भ्रमण को बढ़ाने वाली होती है। मात्र एक दया ही संसार से पार करने में समर्थ है, यदि शंका हो तो प्रमाण में स्रागम वाक्य भी देखिये-

(१) श्री आचारांग सूत्र के शक्षपरिज्ञा नामक प्रथम अध्ययन में जाइ मरण मोयणाए कह कर धर्म के लिए की गई पृथ्वी कायादि जीवों की हिंसा को अहित एवं अवोधी कर वताई है, और प्रभु ने स्पष्ट कहा है कि जो इस प्रकार की हिंसा से त्रिकरण त्रियोग से निवृत्त है, उसे ही में संयमी साधु कहता हूं।

(२) सुत्र कृतांग झ० ११ गा० ६ से मोज मार्ग की पर-

पणा करते हुए प्रभू फरमाते हैं कि—

पुढवी जीवा पुढो सत्ता, माउ जीवा तहागणी। वांउजीवा पुढो सत्ता, तण रुपवा स-वीयगा ॥ ७ महावरा तसा पाणा, एवं छकाय भाहिया। पतावए जीवकाए, खावरे कोइ विज्ञह ॥ द

" पूजादिक सामग्री के झभाव से द्रव्य पूजा करतो असमर्थ है, इस वास्ते सामायिक पारके काया से जो कुछ फूल गूंधना-दिक छत होये सो करे।

प्रश्न-सामायिक त्याग के द्रव्य पूजा करणी उचित नहीं ?

उत्तर — सामायिक तो तिसके स्वाधीन है। बाहे जिस वन्तर कर लेवे, परन्तु पूजा का योग उसको मिलना दुर्लभ है, क्यों कि—पूजा का मंडाण तो संघ समुदाय के भाधीन है, करेरे होता है, इस वास्ते पूजा में विरोप पुग्य है। जैनतस्वादर्भ पृ० ४२०)

इस प्रकार वेही विजयानन्द्रजी यहां भावस्तव कप सामापिक को त्याग कर युक्ति से सावद्य पूजा में प्रकृत्त होने की
माशा प्रदान करते हैं, एक मामायिक का उद्य माना दुर्लभ
कहता है तो दूसरा उल्टा पूजा का योग किटन बताता है। इस
प्रकार मन गढ़ंत लिख डालने वालों को क्या कहाजाय?
श्रीमान् विजयानन्द सूरि के मन्तव्यानुसार तो सामायिक में
ही फूल गूंथ लेने चाहिय, क्योंकि इन्हीं का कथन (सम्पक्षण
श्रव्योद्धार में) है कि—फुलों से पूजना फुलों की ह्या करना
है। माश्र्य तो यह है कि—सम्पक्ष्य श्रव्योद्धार में तो इस
प्रकार लिखा, भीर जैन तत्वाद्र्य में सामायिक में द्वस्य पूजा
का निर्मेश भी कर दिया!

वास्तव में मामायिक उत्तय भाना ही करिन है इसमें मन त्रजन व शरीर के योगों को भारम्यादि मात्रज स्थापार से इसा बर निरागम ऐसे सम्बर में समाना भोता है, जो कि उसने समय का चारित्र धर्म का साराजन है। शुक्रस्य मोगों से मारम्भ परियह मादि का छूटना ही मधिक कटिन है, इसलिए सामायिक का उदय में आना ही दुर्लभ है।

मृतिंपूजा में दुर्लभता कैसी! भट से स्तान किया, फूल तोड़े, केशर चन्दनादि घिस कर पूजा की। ऐसे आरम्भ जन्म कार्य से तो चित्त प्रसन्न हो होता है, और यह प्रवृत्ति भी सब की सरल व सुखद लगती है, इसमें दुर्लभता की वात ही क्या है?

## धर्म दया में है हिंसा में नहीं

महानुभावो ! खरा धर्म तो इच्छाम्रों को वश कर विफा कपाय और आरम्भ के त्याग में तथा प्राणी मात्र की दूबाई है। इसके विपरीत निरर्थक हिंसा भव भ्रमण को यहाने हर्ज होती है। मात्र एक द्या ही संसार से पार करने में करहे हैं, यदि शंका हो तो प्रमाण में आगम वाष्य भी देखिंद-

(१) श्री साचारांग सूत्र के शखपरिद्धा त्रान्ड व्यवस अध्ययन में जाइ मरण मोयणाए कह कर धर्म के लिए की नहीं पृथ्वी कायादि जीवों की हिंसा को अहित एवं करें हैं। यह प्रथ्वा काषाव जाना सम्बद्ध कहा है कि को इस उद्घार की बताई है, और प्रभु ने स्पष्ट कहा है कि की इस उद्घार की धताइ ह, आर मछ विसा से त्रिकरण त्रियोग से निष्टत है, उसे हैं में स्टब्स साधु कहता हूं।

(२) सूत्र कृतांग स० ११ गा० ६ से सेन सार्व र्व्य प्रकृत्या करते हुए प्रभू फरमाते हैं कि—

पुढवी जीवा पुढी सत्ता, आउ जीवा 🚁 👍 वांउजीवा पुढो सत्ता, तण रुपखा सन्हरू महावरा तसा पाणा, पवं छकाय महिन् प्तावप जीवकाप, खावरे कोइ विकास

सन्वाहिं अणुजुत्तिहिं, मितमं पडिलेहिया। सन्वे अक्कंत दुक्लाय, अतो सन्वे अहिंसया॥१ पर्य खुणाणिणो सारं, जं निहंसह किंचणं। अहिंसा समयं चेव, पतावंत्तं वियाणिया॥१० उड्हं अहेय तिरियं, जेकेइ तस थावरा। सन्वत्य विरति कुज्जा, सति णिव्वाण माहियं॥११

अर्थात्—पृथ्वी, अप, तेजस वायु, वनस्पित, वीज सहित तथा त्रम पाणी, इस तरह छः कायरूप जीव कहे गये हैं, इनके सिवाय संसार में कोई जीव नहीं है इन सब जीवों को दुःख अप्रिय है, ऐसा युक्तिओं से युक्तिमान का देखा हुआ है। अहिसा और समता ही मुक्ति मार्ग है, ऐसा समभ कर किसी जीव की हिसा नहीं करे, यही शानी का सार है। उर्ध्व अयो और तिर्यक दिशा में जो जीव रहने वाले हैं उनकी हिसा से निर्द्रित करने को निर्वाण मार्ग कहा है।

- (३) "दाणाण संद्ठं अभयप्ययाणं"। सूत्रकृतांग श्रु०२ झ०६।
  - (४) पुनः सृत्र कृतांग श्रु० २ झ० १७ में—
- " जे इमे तस थावरा पाणा भवति तेणो सयं समारंभीति, गो अगुग्रे हिं समारंभावति, अगुण् समारंभवं न समगु जाणित, इति से महतो आयाणात्री उवसंते उवसंत उवटिए, पहिवस्ते से भिक्षा ।
- (प) शाना धर्म कवांग में मैचकुंबार ने हाया के भव में एक पत्र की दया की जिससे संसार परिन् कर दिया, स्वर्य मृत्रकारने वहां 'शागागुरुस्याए' स्वाद से संसार की परि मित कर देने का कारण दया ही बनाया है।

- (६) ज्ञातां धर्म कथा झ० म में भगवती मिल्ल कुमारी ने चोक्खा परिवाजिका को कहा कि—जिस प्रकार रक्त में सना हुवा वस्त्र रक्त से धोने पर शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार हिंसा करने से धर्म नहीं हो सकता।
- (७) प्रश्न व्याकरण के प्रथम सम्बर द्वार में स्वयं श्रीगणधर महाराजा ने द्या को महिमा की है और साथ ही द्यावानों की महिमा करते हुए द्या के गुण निष्पन्न ६० नाम भी वताये हैं। महिमा करते हुए द्या के गुण निष्पन्न ६० नाम भी वताये हैं। उक्त प्रकाण में यहां तक लिखा गया है कि—श्री सर्वे प्रभु ने उक्त प्रकाण के जीवों की द्या अर्थात् रहा के लिए ही धर्म कहा है ।
- ( ६ ) उत्तराध्ययन सूत्र झ०१६ में सगर चक्रवर्ती का द्या से ही मोत्त पाना बताया है, यथा—

सगरो वि सागरंत्तं, भरहं वासं नराहिवो। इस्सरियं केवलं हिचा, दयाए परिणिव्धुए॥

उक्त प्रमाणों से हमारे प्रेमी पाठक यह स्पष्ट समक्ष सके होंगे-कि जैनागमों में आत्मकत्याण की साधना के लिये द्या को सर्व प्रधान और अत्यधिक महत्व का स्थान दिया गया है, को सर्व प्रधान और अत्यधिक महत्व का स्थान दिया गया है, किन्तु मूर्ति पूजा के लिए तो एक विन्दु मात्र भी जगह नहीं है, प्रयोकि-यह दया की विरोधिनी और हिंसा जननी है।

क्योंकि-यह दया जा जिसावता आर किया जाना है। अब इस दया की महिमा में कुछ प्रमाण मूर्ति पूजक पत्यों के भी देखिय, जिन में कि ये धर्म के कार्यों में भी हिसा करना बुरा कहते हैं

(१) योगशास्त्र के प्रकाश २ में श्रीमद् हेमचन्द्राचार्य लिखते हैं।

سينت

सन्वाहि अणुजुत्तिहिं, मितमं पडिलेहिया।
सन्वे अपकंत दुक्खाय, अतो सन्वे अहिंसया॥१
पर्य खुणाणिणो सारं, जं नहिंसइ किंचणं।
अहिंसा समयं चेव, पतावंत्तं वियाणिया॥१०
उड्हं अहेय तिरियं, जेकेइ तस थावरा।
सन्वत्य विरति कुज्जा, संति णिट्याण माहियं॥११

अर्थान् —पृथ्वी, अप, तेजस वायु, चनस्पति, चीज सहित तथा त्रस प्राणी, इस तरह छः कायरूप जीव कहें गये हैं, इनकें सिवाय संसार में कोई जीव नहीं है इन सब जीवों को दुःच अप्रिय हैं, ऐसा युक्तिमों से युद्धिमान का देखा हुमा है। श्रहिंसा और समता ही मुक्ति मार्ग हैं, ऐसा समक्ष कर किसी जीव की हिसा नहीं करें, यही हानी का सार है। उर्ध्व अयो और तिर्यक् दिशा में जो जीव रहने वाले हैं उनकी हिंसा से निर्देति करने को निर्वाण मार्ग कहा है।

- (३) "दाणाण सेट्टं अनयप्ययाणं" । सूत्रकृतांग श्रु० २ अ०६।
  - ( ४ ) पुनः स्व छतांग श्रु० २ झ० १७ में—

" जे इमे तम थावरा पाणा भवंति तेणो स्वयं समारंगीत, णो मण्डो हि समारंभावंति, बगणं समारंगंतं न समणु जाणंति, इति से महतो मायाणात्रो उवसंते उवसंते उवहिष, पहिविस्ते से निक्स्।

(५) हाता वर्म कथांग में मेवक्वार ने हाथा थे भय में एक प्रमुक्त द्या की जिससे संसार परिन् कर द्या, स्वरयं स्वकारने वहां भागागुरुम्याण् बादि से संसार की परि नित कर देने का कारण द्या ही बनाया है।

सञ्ज्ञाहि अणुज्जित्तिहिं, मितमं पडिलेहिया।
सञ्जे अक्कंत दुक्लाय, अतो सञ्जे अहिंसया॥१
पयं खुणाणिणो सारं, जं नहिंसइ किंचणं।
अहिंसा समयं चेव, पतावंसं वियाणिया॥१०
उड्हं अदेय तिरियं, जेकेइ तस थावरा।
सञ्जत्य विरति कुज्जा, संति णिट्वाण माहियं॥११

अर्थान् —पृथ्वां, अप, तेजस वायु, वनस्पति, वीज सहित तथा त्रम प्राणीं, इस तरह द्यः कायकप जीव कहें गये हैं, इनकें सिवाय संसार में कोई जीव नहीं हैं इन सब जीवों को दुःन अप्रिय है, ऐसा युक्तिमों से युद्धिमान का देखा हुआ है। महिसा और समता ही मुक्ति मार्ग हैं, ऐसा समभ कर किसी जीव की हिसा नहीं करे, यही झानी का सार हैं। उर्ध्व अयों और निर्यक दिशा में जो जीव रहने वाले हैं उनकी हिसा से निर्वृत्ति करने को निर्वाण मार्ग कहा है।

- (३) "दाणाण सेट्टं अभयप्ययाणं"। सृत्रकृतांग श्रु०२ अ०६।
  - (४) पुनः स्व कृतांग श्रु० २ अ० १७ में--
- " जे इमे तम थावरा पाणा भवंति तेणो सर्य समार्गनि, सो मणा हि समारंगार्थति, मणणं समारंभंतं न समणु जाणंति, इति से महतो भाषाणाप्रो उवसंत उवसंते उवहिष, पश्चित्रितं से निक्तु।
- (५) जाना धर्म कथांग में मेधकुंबार ने हाया के भव में एक पशु की दया की जिसमें संसार परितु कर दिया, इवर्य मूत्रकारने वर्रो शामामा स्थापण साहि से संसार की गरि मित का देने का कारण दया ही बताया है।

(५) योग शास्त्र भाषान्तर आवृत्ति चौथी पृ० १३७ यं० १० में १०८ वें श्लोक का विवेचन करते हुए श्री केशर विजयजी गणि लिखते हैं कि-बहेतर है के प्रथमथीज धर्म निमित्ते श्रारम्भ न

करवोग दिगम्यर जैन सम्प्रदाय के ज्ञानावर्गव प्रन्थ के फ्राठवें सर्भ में श्रहिसाबत के विवेचन का कुछ अवतरण पढिये-श्रहो व्यसन विध्वस्तैलोंकः पाखिरिडिभर्वलात् नीयते नरकं घोरं, हिंसा शास्त्री पदेशकः ॥१॥ शान्त्यर्थं देवपूजार्थं यज्ञार्थमथवा नृभिः। कृतः प्राणभृतां घातः, पातयत्यविवंबितं।१८। चारु मंत्रौषधानांवा, हेतो रन्यस्यवा क्वीचत्। कृता सती नरेहिंसा, पातत्य विलंबितं॥ २७॥ धमेबुद्धयाऽधमेः पाप जंतु घातादि जचणम्। कियते जीवितस्यार्थे पीयते विषमं विषं॥ २६॥ श्रहिंसैव शिवं सूते दत्तेव, त्रिदिव अय। श्रहिंसैव हितं क्वर्याद् व्यसनानि निरस्यति। ३३। श्रहिंसैकापि यत्सौख्यं, कल्याणमथवाशिवम्। दसे तद्देहिनां नायं, तपः अत यमोत्करः ॥ ४७॥

अर्थाव । इयामय हैकिन्तु स्वार्थी लोग हिंसा का उपदेश देने वाले शास्त्र रचकर जगत जीवों को बलात्कार से नर्क ने सेजाते हैं यह कितना अनर्थ है ?॥ १६॥

हिंसा विष्नाय जायते, विष्नशांत्ये कृताऽपिहि । कुलाचार धियाध्येषा, कृता कुल-विनाशिनी ॥२६ रे

अर्थात्-विध्न शांति या कुलाचार की बुद्धि से भी की गई हिंसा विष्नवर्द्धक पवं कुल का त्तय करने वाली होती है।

(२) पुनः हमचन्द्रजी उक्त बन्य और उक्त ही प्रकाश के श्लोक ३१ में लिखते हैं कि——

दमो देव गुरुपास्ति-दानमध्ययनं तपः। सर्वमप्येतद् फलं, हिंसां चेन्न परित्यजेत्॥ ३१

सर्थात्-जो हिंसा का त्याग नहीं करे तो देव गुरु की सेवा और दान, इन्द्रिय द्मन, तप, अध्ययन, यह सब निष्फल है।

(३) फिर आगे चालीमवाँ श्लोक पढ़ियं---

शम शील दया मूलं, हिन्या धर्मं जगद्भितं। महो ! हिनापि धर्माय, जगदे मन्द्युचिमिः ॥ ७० मर्थात्—शान्ति शील व दया मूलकं जगहितकारी धर्म की

छोड़का मन्द्रविद्याले लोग धर्म के लिए भी हिंगा कहते हैं, यह महद्राध्य है।

(४) श्री हेमचन्द्राचार्य मन्दिर सूर्ति से तप संयम की महिमा स्थिय बताते हुए प्रकाश, श्लोक १०८ के विवेचन में तिस्टों हैं कि-( योगशास्त्र मा० ए० १३७ )

कंचल-मणि कोवालं, थंस सदस्सो-सियं भुवल-तलं। जो कारिजद जिल्हरं, तको वि तव-मंत्रमा ब्राह्मो॥

मर्थात्-मोने व मिन्मय गायरी वाला हजारी स्तंभी सं उत्रत तरें वाला भी यदि कोई जिनमन्दिर बनावे तो उससे मो तम गंयम श्रेष्ट है। (५) योग शास्त्र भाषान्तर आवृत्ति चौथी पृ० १३७ यं० १० में १० में १० में इलोक का विवेचन करते हुए श्री केशर विजयजी गणि लिखते हैं कि-यहेतर छे के प्रथमथीज धर्म निमित्ते श्रारम्भ न

दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के ज्ञानावर्गाव ग्रन्थ के ग्राठवें करवोग सर्ग में श्रहिसाबत के विवेचन का कुछ अवतरण पढिये-श्रहो व्यसन विध्वस्त लोकः पालिएडभिर्वलात् नीयते नरकं घोरं, हिंसा शास्त्री पदेशकः ॥१॥ शान्त्यर्थं देवपूजार्थं यज्ञार्थमथवा नृभिः। कृतः प्राणभृतां घातः, पातयत्यवित्तंबितं।१८। चारु मंत्रीषधानांवा, हेतो रन्यस्यवा क्वीचत्। कृता सती नरेहिंसा, पातत्य विलंगितं॥ २७॥ धमेनुद्धयाऽधमैः पाप जंतु घातादि लच्णम्। कियते जीवितस्यार्थे पीयते विषमं विषं॥ २६॥ श्रहिंसैव शिवं सूते दत्तेव, त्रिदिव अय। श्रहिंसैव हितं कुर्याद् व्यसनानि निरस्यति। ३३। श्रहिंसैकापि यत्सी ख्यं, कल्याणमधवाशिवम्। वते तदेहिनां नायं, तपः अत यमोत्करः ॥ ४७॥ अर्थात - धर्म तो वयामय हैकिन्तु स्वार्थी लोग हिंसा का उपवेश देने वाले शास्त्र रचकर जगत जीवों को बलात्कार से नक में क्षेत्रावे हैं यह कितना भनषे है ।। १६ ॥

हिंसा विष्नाय जायते, विष्नशांत्ये कृताऽपिहि । कुलाचार धियाप्येपा, कृता कुल-विनाशिनी ॥२६ ]

अर्थात्-विष्न शांति या कुलाचार की युद्धि से भी की गई हिंसा विष्नवर्द्धक एवं कुल का चय करने वाली होती है।

(२) पुनः होमचन्द्रजी उक्त यन्य और उक्त ही प्रकाश के श्लोक ३१ में लिखते हैं कि——

दमो देव गुरुपास्ति-दानमध्ययनं तपः। सर्वमप्येतद् फलं, हिंसां चेन्न परित्यजेत्॥ ३१

अर्थात्-जो हिंसा का त्याग नहीं करे तो देव गुरु की सेवा और दान, इन्द्रिय दमन, तप, अध्ययन, यह सब निष्णत है।

(३) फिर झागे चालीसवाँ श्लोक पढ़ियं---

राम शील दया मूलं, हित्वा धर्मं जगबितं। महो ! हिसापि धर्माय, जगहे मन्द्युशिक्षः ॥ ४० मर्थात्—शान्ति शील व दया मूलके जगहितकारी धर्म की छोड़कर मन्द्युद्धि वाले लोग धर्म के लिए भी हिसा कहते हैं,

यह महदाश्रयं है।

(४) श्री हेमचन्द्राचार्य मन्दिर मृति से तप संयम की महिमा मधिक बताते हुए धकारा, श्लोक १०= के विवेचन में तिराते हैं कि-(योगराक्ष भा० १० १३७)

वंचगःमणि मोताणं, यंग सहस्यो। ितयं सुत्रमः तमे। जो कारिज्ञ जिल्हरं, तमे। वि तत्र-गंजमी सहिसी॥

मयात्-मोने व मिलमय गायग वाला हजारी स्त्री में उग्नत तरें वाला भी यदि कोई जिनमन्दिर अनावे तो उमावें मो तप मंत्रम श्रेष्ट है।

(५) योग शास्त्र भाषान्तर आवृत्ति चौथी ए० १३७ यं० १० में १०¤ वें श्लोक का विवेचन करते हुए श्री केशर विजयजी गणि लिखते हैं कि-

वहेतर छे के प्रथमथीज धर्म निमित्ते श्रारम्भ न करवोग

दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के शानावर्णव ग्रन्थ के श्राठवें सर्भ में ऋहिंसाजत के विवेचन का कुछ अवतरण पढिये-श्रहो व्यसन विध्वस्तैलोंकः पाखिरङिभर्वलात् नीयते नरकं घोरं, हिंसा शास्त्री पदेशकः ॥१॥ शान्त्यर्थं देवपूजार्थं यज्ञार्थमथवा रुभिः। कृतः प्राणभृतां घातः, पातयत्यवित्तं वितं । १८। चारु मंत्रीषधानांवा, हेतो रन्यस्यवा क्वीचत्। कृता सती नरेहिंसा, पातत्य विलंबितं॥ २०॥ धर्मवृद्धयाऽधमैः पाप जंतु घातादि लच्चणम्। कियते जीवितस्याधे पीयते विषमं विषं ॥ २६॥ श्रहिंसैव शिवं सूते दत्तेव, त्रिदिव अय। श्रहिंसैव हितं कुर्याद् व्यसनानि निरस्यति। ३३। श्रहिंसेकापि यत्सीख्यं, कल्याणमथवाशिवम्। दत्ते तदेहिनां नायं, तपः अत यमोत्करः ॥ ४७॥

अर्थात — धर्म तो द्यामय हैकिन्तु स्वार्थी लोग हिंसा का उपदेश देने वाले शास्त्र रचकर जगत जीवों को बलात्कार से नर्क

में लेजाते हैं यह कितना अनर्थ है ?॥ १६ ॥

हिंसा विष्नाय जायते, विष्नशांत्ये कृताऽपिहि । कुलाचार धियाप्येषा, कृता कुल-विनाशिनी ॥२६

मर्थात्-विघ्न शांति या कुलाचार की वृद्धि से भी की गई हिंसा विघ्नवर्द्धक एवं कुल का त्तय करने वाली होती है।

(२) पुनः हेमचन्द्रजी उक्त मन्य और उक्त ही प्रकाश के श्लोक ३१ में लिखते हैं कि——

दमो देव गुरुपास्ति-दानमध्ययनं तपः। सर्वमध्येतद् फलं, हिंसां चेन्न परित्यजेत्॥ ३१

अर्थान्-जो हिंसा का त्याग नहीं करे तो देव गुरु की सेवा और दान, इन्द्रिय दमन, तप, अध्ययन, यह सब निष्फल है।

(३) फिर आगे चालीमवाँ श्लोक पितृयं-

शम शील दया मुलं, हित्वा धर्म जगित्ति । महो ! हिंगापि धर्माय, जगदे मन्दवुद्धिमः ॥ ४० मर्थात्—शान्ति शील व दया मुलके जगित्तकारी धर्म की

छोड़कर मन्द्रवृक्षि वाले लोग धर्म के लिए भी हिमा कहते हैं, यह महदाश्चर्य है।

(४) श्री हेमचन्द्राचार्य मन्दिर मृति से तप संयम की महिमा मधिक बताते हुए प्रकारा, श्लोक १०८ के विशेषन में तिरष्टें हैं कि-(योगराष्ट्र भा० ए० १३३)

कंचरा-मणि मोबार्ण, यंग महस्यो-सियं भुवन-तर्म। जो कारिज्ञद जिण्हरं, तमो यि तव-मंत्रमी महिमो ॥

कर्यात्-गोने व मित्रमय पायरी वाला हजारी कर्नमी से उपार तर्व वाला भी यदि कोई जिनमन्दिर बनाने ती प्रमासे मी तप मैपस श्रेष्ट है। तैयारियां करनी पड़ती है। यद्यपि जैन समाज की मूर्ि पूजा में इस प्रकार की हिंसा नहीं होती, तथापिछ हों काया के जीवों का याने एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तकके असंख्यात जीवों का घमासान तो हो ही जाता है, जोर धर्मान्धता के चलते स-घमासान तो हो ही जाता है, जोर धर्मान्धता के चलते स-मय २ पर एकान्त निन्दनीय ऐसी मानव हत्या, अरे अपने माई की हत्या भी हो जाती है, जिसके लिये केसरिया तीर्थ भाई की हत्या भी हो जाती है, जिसके लिये केसरिया तीर्थ माई की हत्या भी हो जाती है, जिसके लिये केसरिया तीर्थ इत्याकाएड का काला कर्नक प्रसिद्ध ही है। ऐसी अनर्थ एवं हत्याकाएड का काला कर्नक प्रसिद्ध ही है। ऐसी अनर्थ एवं काननी इस मूर्ति पूजा को समसदार लोग कभी उपादेय नहीं कह सकते।



श्रपनी शान्ति के लिये या देवपूजा श्रथवा यह के लिये जो प्राणी हिंसा करते हैं वह हिंसा उनको शीव ही नर्क में लेजाने वाली होती है॥ १ =॥

देवपूजा, या मनत्र अथवा श्रीपध के लिये अथवा अन्य किसी भी कार्य के लिये की हुई हिंसा जीवों को नर्क में लेका ती है।। २७॥

जो पापी घमें बुद्धि में दिंसा करते हैं वे जीवन की रच्छा से विपर्णात हैं ॥ २६ ।

यह अहिंसा ही मुक्ति और स्वर्ग लम्मी की दाता है यही हित करती है, और समस्त आपनियों का नाग करती है। ॥ ३३॥

स्रकेली स्रहिसा ही जीवों को जो सुख, कल्याण एवं स्रभ्युदय देती है, वह तप स्वाच्याय स्रोर यमनियमादि नहीं देख सकते ॥ ४०॥

इतने स्पष्ट प्रमाणों से अहिंगामय धर्म ही आतमा को शानिताना निद्ध होता है। इससे प्राणी दिगा मय मृति पूजां निर्धेक और अहिनकार ही पाई जानी है। यह आखार में चतुरसेन जी शाम्यों के शब्दों में कहा जाय तो पारणाई में बहु का ही है। इस मृति पूजा के आधार से कितनी ही श्रेष श्रदा किनी हुई है और कई प्रकार की श्रेष श्रदाधों की यह जननी भी है। जितनी हत्या धर्म के नाम पर सृति पूजा हाना हुई और ही एक्षी है उन्हों धर्म के नाम पर सृति पूजा हाना हुई और ही एक्षी है उन्हों धर्म के नाम पर सृति पूजा हाना हुई और ही एक्षी है उन्हों धर्म के नाम पर होती हुई दिसा को मिठाने के जिने बिर श्रामण्ड नाम पर होती हुई दिसा को मिठाने के जिने बीर श्रामणाई नाम पर होती हुई दिसा को मिठाने के जिने

गारियां करनी पहती है। यद्यपि जैन समाजकी मूरि पूजा रस प्रकार की दिसा नहीं होती, तथापि बहीं काया के जी जो हा याने एकेन्द्रिय से एंचेन्द्रिय तकके असंख्यात जीवों का घमासान तो हो ही जाता है, श्रीर धर्मान्धता के चलते सः मय २ वर एकान्त निन्दनीय ऐसी मानव हत्या, अरे अपने भाई की हत्या भी हो जाती है, जिसके लिये केसरिया तीर्थ हत्याकाएड का काला कर्तक प्रसिद्ध ही है। ऐसी अनर्थ एवं वापाणाएड का काला कलक आलय ए ए क्रियंविश्वास की ब्रहिन की मून, पाखाइ की प्रवादक व अन्यविश्वास की जननी इस मूर्ति पूजा को समसदार लोग कभी उप देय नहीं कइ सकते।



अपनी शान्ति के लिये या देवपूजा अथवा यह के लिये जो प्राणी हिंसा करते हैं वह हिंसा उनको शीव ही नर्क में लेजाने वाली होती है॥ १८॥

देवपूजा, या मनत्र अथवा श्रीयध के लिये अथवा अन्य किसी भी कार्य के लिये की हुई हिंसा जीवों को नर्क में लेजा ती है।। २७॥

जो पापी घर्म बुद्धि में दिंसा करते हैं वे जीवन की इच्छा से विपपीत हैं॥ २६॥

यह अहिंसा ही मुक्ति और स्वर्ग लक्ष्मी की वाता है यही हित करती है, और समस्त आपत्तियों का नाश करती है। ॥ ३३॥

स्रकेली श्रहिमा ही जीवों को जो सुख, कल्याण पर्य श्रभ्युदय देती है, वह नप स्वाध्याय श्रीर यमनियमादि नहीं देख सकते ।। ४०॥

इतने स्पष्ट प्रमाणों से, श्राहिंसामय धर्म ही आतमा की शास्तिदाना लिख होता है। इससे प्राणी दिया मय मूर्ति पूजा निर्धक थीर श्रहितकार ही पाई जाती है। यदि श्रार स्वार्य में सतुरसेन जी शास्त्री के शब्दों में कहा जाय तो पा-साणी की जह श्रविकांश में मृति-पुणा ही है। इस मृति पूजा के श्राधार से कितनी ही श्रेष श्रजा केली हुई है और कई प्रकार की श्रंच श्रहार्थों की यह जननी भी है। जिसनी हत्या धर्म के नाम पर मृति-पुजा छारा हुई और ही कही है उन्ती श्रन्य किसी भी कारण के नहीं हुई श्र क होगी। श्रमी मृति-पुजा के नाम पर होता हुई जिला की बिशों के जिले बीर राजवर्ट शर्मा की श्राहर श्रीलदान करने की सारकार

الما الماريد

गारियां करनी पड़ती है। यद्यपि जेन समाज की स्िपूजा रस प्रकार की दिसा नहीं होती, तथापि अहों काया के जी जो हा याने एकेन्द्रिय से एंचेन्द्रिय तकके असंख्यात जीवों का घमासान तो हो ही जाता है, श्रीर धर्मान्घता के चलते स मय २ पर एकान्त निन्दनीय ऐसी मानव हत्या, अरे अपने भाई की हत्या भी हो जाती है, जिसके लिये केसरिया तीर्थ हत्याकाएड का काला कर्तक प्रसिद्ध ही है। ऐसी अनर्थ एवं प्रहिन की मून, पाखाइ की प्रचारक व अन्धविश्वास की जननी इस मूर्ति पुता को समसदार लोग कभी उप देय नहीं कह सकते।



## ४०--श्रंतिम निवेदन

इतने कथन के अन्त में अपने मूर्ति पूजक यन्धुओं से समम्र निवेदन करता है कि वे व्यर्थ की घाँघली श्रीर शान्त समाज पर मिथ्या श्राक्रमण करना छोड़कर शुद्ध हदय से विचार करें। श्रीर जिस प्रकार दयादान, सत्य संयम, श्रादि हितकर धर्म की पुष्टि और प्रमासिकता लिख की जाती है उसी प्रकार मूर्ति पूजा की सिद्धि कर दिखावें, श्रीर यदि यह कार्य त्रागम सम्मत हो तो यह भी जाहिर करदें कि श्रमुक उभय मान्य मूल सिद्धान्त में सबेब बधु ने मूर्ति पूजा करने की भाजा भदान की है। इस प्रकार विधियाद के स्पष्ट प्रमाण पेस करें, कथाओं की व्यर्थ ओट लेना, और सम्दों की निर-र्घक सीच तान करना यह तत्वगयेषियों का कार्य महीकिन्त द्यमिनिवेप में उन्मत्त मनान्य व्यक्तियों का है। इसलियेग्रा गमों के विधिवाद दर्शक प्रमाण ही पेरा करें, कथाओं की श्रीट श्रीर राष्ट्रीं भी खींचतान श्रथया श्रागम श्राजा की श्र-बहेलता करने यासे बन्धों के प्रमाण तो किसी भोते और ब्रामीण भक्तों को रामकाने के लिये ही रख छोड़ें। में ब्राप होगों की सुविधा के निये आप ही की मृति पुत्रक समाज के प्रतिमाशाली विद्वान पं० सेचरदासभी दोशी रचित 'अन माहित्य मां विकार थयाथी थयेशी दानि' नामक पुस्तक में पंडितही के विचार आपके सामने रखना है जिससे आपकी तन्य निर्हाय में सरस्तरा हो, देखिये पूर्व रेश्व 🛊—

एटलुंज नहीं पण भगवती घरोरे सूत्रोमां केटलाक श्रायकों नी कथाश्रो आवे छे, तेमां तेश्रोनी चर्यानी पण नोंघ छे परं-तु तेमां एक पण शब्द एवो जणातो नथी के जे जवर्धी श्रापणे श्रापणी उमी करेली देव पूजननी अने तदाश्रित देव-द्रव्यनी मान्यताने टकाथी शकीए।

हुं आपणी समाज ना धुरंधरों ने नम्रता पूर्षक विनित्त करूं हुं के तेश्रो मने ते धिपेनुं एक पण प्रमाण या प्राचीन विधान—विधि याक्य यतावशे तो हुं तेश्रोनो घणोज ऋणी घरश। "" (श्रामे ए० १३१ में) "" हुंतो त्यां सुधी मानुं छुं के अमण प्रनथकाने जेश्रो पंच महावत ना पालक छे, सर्वथा हिंसा ने करता नथी, करावता नथी, श्राने तेमां सम्माति पण श्रापता नथी, जेश्रो माटे कोर जातनो द्रव्यस्तव विधेय रूपे होर शकतो नथी, तेश्रो हिंसा मूलक श्रा मृतियाद ना विधान नो श्रने तद्यकर्मी देव द्रव्यवाद ना विधान नो उन्लेख श्री तिने करे ?"

तर्बेच्हुक पाटक महोदयो ? मृति पृतक समाज के एक प्रसिद्ध विद्वात के उहा तटाय विचार मनत काने में आपको आदी सहायता देंगे, इस पर से आप अच्छी तरह से समक सकेंगे कि नहमारे मृति पृतक वेशु सनमार्थ से वैचित हैं, इन्हें सत्यास्य के निर्णय करने की राज नहीं दे हमीसे ये लोग आले बेदकर सूत्र तथा चारित्र घंगे का घातक, संसार सदेक एवं सम्पन्त का दृषित करने वाली ऐसी मृति पृता के स्वकर में पढ़े हुए हैं।

वृत्ती हालत में आपका यह कर्नश्य हो जाता है कि-बदम आप स्थये इस विषय को अव्यक्तिनग्र अवस्त से, ब्रिस

## ( २०२ )

श्रन्त में श्री जिनवाणी से विपरीत कुछ भी शब्द यादय या श्रर्थ लिखा गया हो तो मिथ्या तुष्कृत देता हुआ, आग-मह यहुश्रुतों से नम्न विनती करता हूं कि वे कृपया भूल को समभा देने का कष्ट स्वीकार करें।

॥ सिदा सिद्धिं मम दिसंतु ॥



## ॥ कव्वाली ॥

यहाना धर्म का करके, कुगुरु हिंसा बढ़ाते हैं। विम्य पे, बील, दल, जल, फूल, फल माला चढ़ाते हैं ॥ टेर । नेत्र के विषय पोपन को, रचे नाटक विविध विधि के। हिंडोला रास ग्रीर साँजी, मूढ़ मगडल मंडाते हैं ॥१॥ करावें रोशनी चंगी, चखन की चाह प्रन को। वता देवें भगति प्रभु की, आप मौजें उड़ाते हैं ॥२॥ लिला है प्रकट निशि भोजन, अभद्यों में तद्पि भोंदू। रात्रि में भोग मोदक का, प्रभू को क्यों लगाते हैं ॥३॥ न कोई देव देवी की, मूर्ति खाती नजर आती। दिखा श्रेगुष्ठ मूरित को, पुजारी' माल खाते हैं ॥४॥ कटावें पेड़ कदली के, घनावें पुष्प के बंगले। सिक्त को मुक्तिदा कहके, जीव बेहद सताते हैं ॥४॥ सरासर दीन जीवों के, प्राण लूटें करें पूजा। वतावें ऋङ्ग परभावन कुयुक्ति पठ लगाते हैं ॥६॥ सुगुरु श्री मगन मुनिवर को, चरण चेरो कहे 'माघव'। धर्म के हेतु हिंसा जो, करें सो कुगति जाते हैं ॥७॥

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> पुजारी—पूजा, ग्ररि, लेखक—

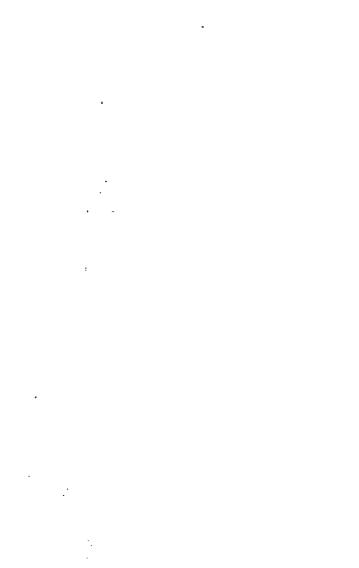

## शुद्धि-पत्र

|            |      | <i>€</i> . ∞    | •                   |
|------------|------|-----------------|---------------------|
| 68         | ο̈́ν | श्रशुद्ध        | शुद्ध               |
| 8          | 8    | कायो            | कार्यों             |
| 13         | 78   | या चने          | याचने               |
| >>         | 86   | कि              | 5                   |
| Ę          | ११   | चतुर्थ वृत्ति   | चतुर्थावृत्ति       |
| 4          | ર    | भी              | थी                  |
| 3          | १=   | विशाल           | विशाला              |
| १०         | १    | करना            | करनी                |
| १२         | २    | परिन            | पत्नी               |
| १५         | Ľ    | श्रीर           | श्चतः               |
| 12         | १५   | विधिमार्ग       | श्रविधिमार्ग        |
| २३         | १्⊏  | श्या            | शयया                |
| ३०         | ¥    | स्वीकार कई      | ीं अस्वीकार नहीं    |
| ३१         | 8    | शीव             | <b>र्गा</b> ल       |
| **         | 5    | जाते            | गये                 |
| *1         | १६   | सूची            | स्चि                |
| ३२         | 8    | इस सभा          | इन सभी              |
| 38         |      |                 | । श्रंश फूट नोट है, |
|            | पाउ  | ह ध्यान रक्कें। | _                   |
| <b>३</b> ७ | Ę    | जितनी           | कित्नी              |
| **         |      | ऊर्द            | <b>अ</b> ध्वे       |
| "          | =    | "               | >7                  |
| , ,        | १०   | <u> अदादि</u>   | <b>क</b> ष्वदि      |
| 3,5        | Ę    | ती .            | तो                  |
|            |      |                 |                     |

| पृष्ठ      | ចុំច       | श्रयुद           | शुद्ध                 |
|------------|------------|------------------|-----------------------|
| ४०         | शीर्पक     | तुगिया           | तुंगिया               |
| ,,         | =          | ऐसा हैं          | ऐसा किया है           |
| ,,         | ,,         | अर्थ है          | श्रमर्थ है            |
| 88         | ×          | पठन              | पालन                  |
| ,,         | १४         | में              | से                    |
| 88         | 83         | महिता            | माईता                 |
| ४६         | ¥          | धुयं             | धुभं                  |
| χo         | R          | महावर            | महासूर                |
| ४१         | 2          | स्तनो            | स्ततो                 |
| χţ         | १३         | श्रोर            | श्रोट                 |
| ४२         | 33         | मृति में         | <b>मृ</b> तिय         |
| ,,         | १२         | को मात्र ही कर   | हते मात्र यह वे को ही |
| ४३         | 20         | उनको             | उनके                  |
| X×         | <b>२</b> २ | भृति             | मृति                  |
| ;;         | <b>२३</b>  | विभेनागुविनयां   | िर्गतायुक्तियंस्याः   |
| 28         | ?          | यह               | 0                     |
| X8         | 70         | श्रेशी           | <b>त्रंथां</b>        |
| 17         | 8.8        | श्रागयाश्रय      | श्चागमाश्रय           |
| 发展         | સ          | सामांयय          | स्समा <u>रियक</u>     |
| द्र        | 3          | मंदित            | प्रनीत                |
| 77         | ₹≯         | विषयस्य          | ધિવર્વય               |
| हर         | 77.        | क्षार द्वायांक्ष |                       |
| हर         | १२         |                  | व्याचार्य देव रक्ष    |
| <b>3</b> 3 | 1,5        | र्नः             | वृतीन                 |
| भ<br>६६    | 1.3        | थं:              | भा                    |

| पं०              | श्रशुद्ध       | शुद्ध                |
|------------------|----------------|----------------------|
| ર                | क्या           | तो                   |
| ¥                | हितचिन्तक      | हितचिन्तन            |
| રપ્ટ             | फल्यो          | कल्यो                |
| v                |                | धतां ्               |
| १६               | मुखराशाकशीभिनः | मुखराशोकशोभिनः       |
| ą                | मालव्य         | मालब्य               |
| ११               | <b>कुत</b> क   | कुतर्भ               |
| દ્               | द्धेश          | द्वेप                |
| ×                | गिना           | चितना                |
| १२               | दान            | दाना                 |
| ,,               | खावे           | रक् <b>खे</b><br>हों |
| ¥                | हो             | ह।<br>स्मर्ग         |
| ६                | <b>∓</b> मार्ख | <b>पेसे</b>          |
| २                | ऐस<br>भोजन     | भाजन                 |
| Ę                | युगमें काल)    |                      |
| 3                | वह मूल्य       | वहुमूल्य             |
| <b>શ્</b> દ<br>૨ | की             | भी                   |
| १६               | भन             | द्मन                 |
| ષ્ટ્રે હ         | न्याय मल       | पाप मल               |
| ૱                | की तरह         | "की तरह"             |
| Ø                | श्चथ           | অর্থ                 |
| j,               | नून            | नूतंन                |
| १४               | पट             | पेट                  |
| 3                | निषे           | निषेघ                |

| वृष्ठ          | ψo         | थ्रयुद्ध              | शुद्ध                      |
|----------------|------------|-----------------------|----------------------------|
| ४०             | शीर्धक     | तुगिया                | <u> तुं</u> गिया           |
| ,,             | =          | ऐसा हैं               | ऐसा किया है                |
| ,,             | "          | थर्थ है               | श्रमर्थ है                 |
| કર             | 8          | पठन                   | पालन                       |
| ,,             | १४         | में                   | से                         |
| 8%             | १४         | महिता                 | मांहैता                    |
| ४६             | ÷          | धुवं                  | <b>યુ</b> મં               |
| Хo             | ২          | महाकर                 | महाकृर                     |
| ४१             | २          | स्तनो                 | स्ततो                      |
| प्रश्          | १३         | श्रोर                 | थोर .                      |
| પ્રસ           | 3          | मृति में              | मृतियं                     |
| ,,             | १२         | को मात्र ही ।         | कहते मात्र यहने को ही      |
| ४३             | 10         | उनकी                  | उनके                       |
| K è            | <b>२</b> २ | मृति                  | <b>मृ</b> ति               |
| ,,             | <b>२</b> ३ | निर्गतायु <u>ष</u> ित | र्याः निर्मतायुक्तियंस्याः |
| XS.            | Ś          | यह                    | 0                          |
| *8             | १०         | <b>प्रयो</b>          | <b>រាំ</b> បាំ             |
| ; <del>,</del> | ११         | श्रागयाश्रय           |                            |
| <b>પ્ર</b> દ   | ម          | सामांवय               | सामाधिक                    |
| ६०             | 3          | वितित                 | प्रतीत्                    |
| ,,             | 14         | विषयीम                | विवर्धस                    |
| ६१             | ₹ĕ.        | ्यीर श्रायांर         |                            |
| ६३             | 15         |                       | क्ष श्राचार्य देश क्ष      |
| , <b>,</b>     | \$ 15      | र्मान                 | युनी स                     |
| ६६             | ₹७         | श्री                  | भी ।                       |

| о́р    | <b>স্ম</b> য়ুন্ত | शुद्ध          |
|--------|-------------------|----------------|
| ą      | क्या              | तो _           |
| × ×    | हितचिन्तक         | हिनचिन्तन      |
| રપ્ટ   | फल्यो             | कल्यो          |
| v      |                   | धतां           |
| १६     | मावराशाकशीभिनः    | मुखराशोकशोभिनः |
| 3      | मालच्य            | मालध्य         |
| ११     | कुतक              | कुतर्क         |
| É      | द्धेश             | द्वेप          |
| ¥      | गिना              | शिनना          |
| १२     | दान               | दाना           |
|        | खावे              | रक्खे          |
| y<br>Y | हो                | हों            |
| દ્     | स्मार्श           | <b>स्मर्</b> ण |
| 2      | पेंस '            | पेले           |
| દ્     | भोजन              | भाजन           |
| š      | युगमें काल)       | युगं (काल) में |
| १६     | वह मूल्य          | बहुमूल्य       |
| ર      | की                | भी             |
| १६     | मन                | द्मन           |
| ४७     | स्याय मल          | पाप मल         |
| २      | की तरंह           | "की तरह"       |
| Ġ      | अथ                | <b>অর্থ</b>    |
| ,,     | नून               | नूतंन          |
| १५     | पट                | पेट            |
| ६      | निपे              | निषेच          |

| पृष्ठ      | पं०        | श्रश्रद       | शुद्ध                        |
|------------|------------|---------------|------------------------------|
| १२०        | 8          | . अनुदेव      | अनुगोदन                      |
| ,,         | 3          | कत्तद्य       | कर्त्तव्य                    |
| "          | 70         | पजा           | पूजा                         |
| १२१        | ર          | मूर्तियों में | भूतियँ<br>मृतियँ             |
| १२२        | ខ          | चित्र         | स्त्रत्य<br>चित्रता          |
| १२४        | <b>२१</b>  | दया हुई ?     | त्यत्रत्।<br>त्या केसे हुई ? |
| १२७        | ? &        | महिमा         | द्या कल हुई।<br>महिया        |
| १२४        | १८         | श्रंतराहशांग  | माह्या<br>श्रांतकृह्यांग     |
| १३१        | १८         | साञ्च त्यागी  |                              |
| 7 1        | ૨૦         | हिमा<br>-     | લ્યાના સાધુ<br>દિશા          |
| १३४        | 3          | वचना उसक      |                              |
| ,,         | Spr.       | यही           | यह<br>सह                     |
| 138        | e. 7. 19 . | यलवा          | खन् <b>षा</b>                |
| १३=        | १३         | श्रमुचित्     | श्रमुचित                     |
| १४२        | ર્         | मागा <b>।</b> | त्राण्<br>वाण्               |
| १४३        | २३         | दोषी          | (दोशी)                       |
| रंत्रत     | 3          | नहीं जानेंगे  | जानेंगे                      |
| 688        | 2.7        | শ্বাহা        | अंश                          |
| <b>383</b> | સ          | स्लाम्य       | भृक्षाशय                     |
| १४६        | ?.5        |               | પંજા                         |
| 588        | ર          |               | पश्यां                       |
| <b>1</b> 7 | 2.5        | यातकम व       | पा अकाम के                   |
| 17         | 7.3        | राजा र        | ाभर के                       |
| 222        | £          | f             | ?                            |
| 33         | 3,00       | £             | ?                            |
|            |            |               | •                            |

```
(보)
                            शुद्ध
 φo
          শ্বয়ন্ত
१२
                          धी
           থা
રઇ
                           श्रादि का
            श्रादि
રપ્ર
                           कि प्रभु से
           कि सं
 છ
                          प्रशंसा
           प्रशंषा
                           चेरेण
           त्रेण
                           साहुगो
  3
           साहणी
                            पडिलब्भई
 હ
           पडिल भई
                            (भोजनालय)
  ,,
            भोजनालय
                            सुप्वित्त
  ૪
            सुपक्तित
 २१
           कोई
  १
           उद्ध
 રૂ
                               ान्तर
            पाठान्त
 १०
                             सूत्र
            सू
 ર્ર
                             सुत्र
            सत्र
                             मूर्ति
 રૂર
            मृति
   १
                             मच्छीमारों
            मच्छीमारा
   ą
                             कोई
            काई
  १०
                             जिनके
             जिन के
   ξ
                             निर्युक्ति
             नियुक्ति
   Ę
                               33
  १४
                33
                              की
               का
   ,,
                              सर्वन्न
              सवह
  १३
                              देखने
              देखन
   १६
                               ग्रंथ
              ग्रथ
    3
```

## ( & )

| वृष्ट | पं०   | श्रशुद्ध | शुद           |
|-------|-------|----------|---------------|
| १८०   | २०    | सरा      | करा           |
| १=३   | १७    | कल्यण    | कल्याण        |
| १८४   | २४    | રરષ્ટ    | 0             |
| १८४   | १५-१६ | का लिका  | कालिक         |
| १६१   | 8     | जन्म     | जन्यः         |
| १६२   | २३    | स्वरयं 👾 | "ं स्वयं      |
| १६६   | १६    | सन्तर्भी | <b>हाराउट</b> |







पूर्वाचार्यविरचित दादासाहेब के प्राचीन स्तोत्र—स्तवन संग्रहः

श्रोजिनदत्तस्रिद्दिस्तकोद्धार फण्ड ग्रन्थांक: ४०

जैनाचार्य-जंगमयुगप्रधान-भट्टारक-श्रीमद् जिनकृपाचंद्रसूरीश्वरजी महाराज साहेव के शिष्य
उपाध्यायजी श्री सुखसागरजी
महाराज साहेव के सदुपदेश से—
सुरतनिवासी झवेरी कस्तुरचंद कल्यानचंद
फलोधीनिवासी शेठ वागमल मानकलालजी गोलेखा
की द्रव्य सहाय से

प्रकाशक:

जिनदत्तसूरि ज्ञानभंडार—सुरत.

प्रथमावृतिः ] :: [ प्रत ५००.



्रीजिनदत्तसूरिवुस्तकोद्धार फण्ड ग्रन्थांक: ४०

पूर्वाचार्यविरचित दादासाहेच के प्राचीन स्तोत्र—स्तवन संग्रहः

जैनाचार्य-जंगमयुगप्रधान-भट्टारक-श्रीमद् जिनकृपाचंद्रसूरीश्वरजी महाराज साहेव के शिष्य
उपाध्यायजी श्री सुखसागरजी
महाराज साहेव के सदुपदेश से—
सुरतनिवासी झवेरी कस्तुरचंद कल्यानचंद
फलोधीनिवासी शेठ वागमल मानकलालजी गोलेखा
की द्रव्य सहाय से.

प्रकाशक:

जिनदत्तसूरि ज्ञानभंडार—सुरत.

प्रथमानृति. ] :: प्रत ५००.